# **ग्र**थ तृतीयोऽष्टकः

### (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रय स्रारुः शितिपृष्ठस्यं धासे रा मातरां विविशः सप्त वार्गीः। परिचितां पितरा सं चरेते प्र संस्रति दीर्घमार्यः प्रयचे १ दिवर्त्तसो धेनवो वृष्णो ग्रश्वा देवीरा तस्थौ मधुमद् वहन्तीः । त्रातस्य त्वा सदिस चेम्यन्तं पर्येका चरति वर्तनिं गौः २ त्र्या सीमरोहत् सुय<u>मा</u> भवेन्<u>तीः</u> पतिश्चिकित्वान् र<u>ीय</u>विद् रयीगाम् । प्र नील्पृष्ठो त्रत्सस्य धासे स्ता त्रवासयत् पुरुधप्रतीकः ३ महि त्वाष्ट्चफढ़मूर्जयेन्तीरजुर्यं स्तेभूयमनि वृहती वहन्ति । व्यङ्गेभिर्दिद्युतानः सधस्थ एकामिव रोदसी म्रा विवेश ४ जानन्ति वृष्णौ ग्ररुषस्य शेव मृत ब्रुध्नस्य शासने रणन्ति । दिवोरुचं सुरुचो रोचंमाना इळा येषां गराया माहिना गीः ४ उतो पितृभ्यो प्रविदानु घोषं मुहो मुहद्भ्यामनयन्त शूषम्। उत्ता हु यत्र परि धार्नमुक्तो रनु स्वं धार्म जरितुर्वुवर्च ६ श्रुध्वर्युभिः पुञ्चभिः सप्त विप्राः प्रियं रचन्ते निर्हितं पुदं वेः । प्राञ्ची मदनत्युच्चर्गो स्रजुर्या देवा देवानामनु हि वृता गुः ७ दैव्या होतारा प्रथमा नयृञ्जे सप्त पृज्ञासः स्वधया मदन्ति । त्रमतं शंसीन्त <u>त्रमृ</u>तमित् त स्रीहु रर्नु वृतं वृत्पा दीध्यीनाः ५ देव होतर्मुन्द्रतरिश्चिक्तत्वान् मुहो देवान् रोदसी एह वीचि ६ पृचप्रयजो द्रविगः सुवाचेः सुकेतवे उषसौ रेवदूषुः । \_ उतो चिंदग्ने महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सं मुहे देशस्य १० इळामग्ने पुरुदंस सुनिं गोः शश्चित्तमं हर्वमानाय साध । स्यार्नः सूनुस्तनेयो विजावा ऽग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वस्मे ११

#### (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां यूपः (६-१०) षष्ठचादिपञ्चानां यूपाः (८) ग्रष्टम्या विश्वे देवा वा ११ एकादश्याश्च ब्रश्चनो देवताः । (१-२, ४-६, ८-११) प्रथमाद्वितीययोर्ज्याश्चर्यादितृचस्याष्टम्यादिचतसृर्णाञ्च त्रिष्टुप् (३, ७) तृतीयासप्तम्योश्चानुष्टुप् छन्दसी

ग्रञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वर्नस्पते मधुना दैव्येन। यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविगेह धंताद् यद् वा चयौ मातुरस्या उपस्थै १ समिद्धस्य श्रयंमाराः पुरस्ताद् ब्रह्मं वन्वानो ऋजरं सुवीरंम् । त्रारे त्रस्मदमीतं बार्धमान उच्छ्यस्व महते सौर्भगाय २ उच्छ्रंयस्व वनस्पते वर्ष्मन् पृथिव्या ग्रिधि । सुमिती मीयमानो वर्चो धा युज्ञवाहसे ३ युवां सुवासाः परिवीत् ग्रागात् स उ श्रेयान् भवति जायमानः । तं धीरोसः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योई मनेसा देवयन्तेः ४ जातो जीयते स्दिनुत्वे ग्रह्मं समुर्य ग्रा विदथे वर्धमानः । पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देव्या विष्रु उदियर्ति वाचेम् ४ \_ यान् वो नरौ देवयन्तौ निमिम्यु र्वनस्पते स्वधितिर्वा तृतत्ते । ते देवासः स्वरंवस्तस्थिवांसः प्रजावंदस्मे दिधिषन्त् रत्नम् ६ ये वृक्णासो ग्रधि चिम निर्मितासो युतस्रुचः। ते नौ व्यन्तु वार्यं देवृत्रा चैत्रसार्धसः ७ त्र्यादित्या रुद्रा वसेवः स<u>ुनी</u>था द्या<u>वा</u>चामा पृ<u>थि</u>वी <u>त्र</u>यन्तरिचम् । सजोषेसो युज्ञमेवन्तु देवा ऊर्ध्वं कृरवनत्वध्वरस्यं केतुम् ५ हुंसा ईव श्रेशिशो यतीनाः शक्रा वसीनाः स्वरंवो नु ग्रागुः। उन्नीयमानाः क्विभिः पुरस्तीद् देवा देवानामपि यन्ति पार्थः ६ शृङ्गीणीवेच्छृङ्गिणां सं दैदृश्रे चुषालेवन्तः स्वरेवः पृथिव्याम् । वाघदिर्वा विहुवे श्रोषमागा ग्रुस्माँ ग्रवन्त पृतनाज्येषु १० वर्नस्पते शतवेल्शो वि रौह सहस्रवल्शा वि वयं रुहेम। यं त्वामयं स्वधितिस्तेर्जमानः प्रिशानायं महते सौभेगाय ११

(३) तृतीयं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-८) प्रथमाद्यष्टचीं बृहती (६) नवम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी सखीयस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतयै।

श्रपां नपतिं सुभगं सुदीदितिं सुप्रतूर्तिमने्हसंम् १ कार्यमानो वना त्वं यन्मातृरर्जगन्नुपः । न तत् ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनं यद् दूरे सिन्नहार्भवः २ त्रुति तृष्टं वेवि<u>चिथा थै</u>व स्मना त्रुसि । प्रप्रानये यन्ति पर्युनय ग्रांसते येषां सरूये ग्रासं श्रितः ३ ईयिवांसमित स्त्रिधः शर्श्वतीरितं सश्चतंः। \_ ग्रन्वीमविन्दन् नि<u>चि</u>रासौ <u>त्र्रद्रहो</u> ऽप्सु <u>सिं</u>हर्मिव श्रितम् ४ सस्वांसीमव् त्मना ऽग्निमित्था तिरोहितम्। ऐर्न नयन्मातुरिश्वा परावतौ देवेभ्यौ मथितं परि ५ तं त्वा मर्ता ग्रगृभ्गत देवेभ्यौ हञ्यवाहन। विश्वान् यद् युज्ञाँ ग्रीभिपासि मानुषु तव क्रत्वी यविष्ठच ६ तद् भुद्रं तर्व दुंसना पाकाय चिच्छदयति । त्वां यदेग्ने पुशर्वः समासते समिद्धमपिशव्रि ७ त्रा जुंहोता स्वध्वरं शीरं पविकशौचिषम्। त्रुगशं दूतमंजिरं प्रतमीडचं श्रुष्टी देवं संपर्यत ५ त्रीर्<u>गि श</u>ता त्री <u>स</u>हस्त्रार<u>्यिप्</u>गं <u>त्रिं</u>शच्च <u>दे</u>वा नवं चासपर्यन् । त्रौत्तेन् घृतैरस्तृंगन् <u>ब</u>्हिरसमा त्रादिद्धोतर्रं नयसादयन्त ६

## (४) चतुर्थं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । उष्णिक छन्दः

त्वामीग्ने मनीषिणः समार्जं चर्षणीनाम् । देवं मर्तास इनधते समध्वरे १ त्वां युज्ञेष्वृत्विज मग्ने होतीरमीळते । गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दमे २ स घा यस्ते ददीशति समिधी जातवैदसे । सो श्रीग्ने धत्ते सुवीर्यं स पुष्यिति ३ स केतुरिध्वराणी मृग्निर्देवेभिरा गीमत् । ऋक्वानः सप्त होतृभिर्ह्विष्मीते ४

स <u>केतुरेध्वराणां मृ</u>ग्निर्देवे<u>भि</u>रा गंमत् । <u>श्रञ्जानः सप्त</u> होर्तृभिर्ह्विष्मति ४ प्र होत्रे पूर्व्यं वचो ऽग्नये भरता बृहत् । <u>वि</u>पां ज्योती<u>षि</u> बिभ्रंते न वे्धसे ५ श्रृग्निं वर्धन्तु नो गिरो यतो जार्यत उक्थ्यः । मृहे वार्जाय दर्श्वतः ६

म्रमे यजिष्ठो मध्वरे देवान् देवयते यंज । होता मुन्द्रो वि राजस्यति स्निधः७

स नैः पावक दीदिहि द्युमद्रस्मे सुवीर्यम् । भर्वा स्तोतृभ्यो ग्रन्तमः स्वस्तये ५ ५ तं त्वा विप्रा विपनयवौ जागृवांसः सिमनधते । हुव्यवाहुममेर्त्यं सहोवृधम् ६

### (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

श्रमिहींतो पुरोहितो ऽध्वरस्य विचेर्षिणः । स वेद युज्ञमीनुषक १ स हेव्यवाळमेर्त्य उ्शिग्दूतश्चनीहितः । श्रामिधिया समृंगवित २ श्रामिधिया स चेतित केतुर्यज्ञस्य पूर्व्यः । श्राधिया समृंगवित २ श्रामिधिया स चेतित केतुर्यज्ञस्य पूर्व्यः । श्राधि ह्यस्य तुरिण ३ श्रामिधिया स्वनिश्चति सहसो जातवेदसम् । विह्नि देवा श्रीकृगवत ४ श्रामियः पुरएता विशामिमिमिनुषीणाम् । तूर्णी रथः सदा नवेः ४ साह्णान् विश्वी श्रीभियुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः । श्रामिस्तुविश्रवस्तमः ६ श्राभि प्रयासि वाहसा दाश्चाँ श्रीश्नोति मर्त्यः । चर्य पावकशीचिषः ७ परि विश्वीन सुधिता उम्नेर्श्याम् मन्मिभः । विप्रासो जातवेदसः ६ श्रामे विश्वीन वार्या वाजेषु सनिषामहे । त्वे देवास एरिरे ६

## (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः

इन्द्रीग्री ग्रा गतं सुतं गीर्भर्नभो वरेगयम् । ग्रस्य पति धियेषिता १ इन्द्रीग्री जिरतुः सची युज्ञो जिगाति चेतेनः । ग्र्या पतिमिमं सुतम् २ इन्द्रीम् किंविच्छदी युज्ञस्य जूत्या वृंगे । ता सोमस्येह तृम्पताम् ३ तोशा वृंत्रहणां हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राग्री वाजसातेमा ४ प्रवामर्चनत्युक्थिनौ नीथाविदौ जिरतारः । इन्द्रीग्री इष् ग्रा वृंगे ४ इन्द्रीग्री नवृतिं पुरौ दासपेत्रीरधूनुतम् । साकमेकेन कर्मणा ६ इन्द्रीग्री तिव्षाणि वां सधस्थीन प्रयोसि च । युवोरपूर्यं हितम् इन्द्रीग्री रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । तद् वां चेति प्र वीर्यम् ६

## (७) सप्तमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्र ऋषभ ऋषिः । ऋग्निर्देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

प्र वौ देवायाग्रये बहिष्ठमर्चास्मै ।
गर्मद् देवेभिरा स नो यजिष्ठो बहिरा संदत् १
ऋतावा यस्य रोदंसी दचं सर्चन्त ऊतर्यः ।
हिवष्मंन्तस्तमीळते तं संनिष्यन्तोऽवंसे २
स यन्ता विप्र एषां स यृज्ञानामथा हि षः ।
ऋग्निं तं वौ दुवस्यत दाता यो विनता मुघम् ३
स नः शर्माणि वीतये ऽग्निर्यंच्छतु शंतमा ।
यतौ नः प्रुष्णवद् वस्नुं दिवि चितिभ्यो ऋप्स्वा ४
दीदिवांसमपूर्व्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः ।
ऋक्वाणो ऋग्निमंनधते होतारं विश्पित्तं विशाम् ५
उत नो ब्रह्मंत्रविष उक्थेषुं देवहूर्तमः ।
शं नः शोचा मुरुद्वधो ऽग्ने सहस्त्रसातमः ६
नू नौ रास्व सहस्त्रवित् तोकर्वत् पुष्टिमद् वस्तुं ।
द्युमदंग्ने सुवीर्यं विषिष्टमनुंपिचतम् ७

#### (८) ग्रष्टमं स्कम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्र त्रृषभ त्रृषिः । त्रप्रिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रा होता मन्द्रो विदर्थानयस्थात् सत्यो यज्वा किवर्तमः स वेधाः । विद्युद्रेश्यः सहंसस्पुत्रो त्र्राग्नः शोचिष्केशः पृथिव्यां पाजौ त्रश्रेत् १ त्र्रयामि ते नमंउक्तिं जुषस्व त्रृतावस्तुभ्यं चेतते सहस्वः । विद्वाँ त्रा विद्वां विद्वां नि षित्स मध्य त्रा बहिंकत्ये यजत्र २ द्रवेतां त उषसा वाजयन्ती त्राग्ने वात्तंस्य पृथ्याभिरच्छं । यत् सीमुञ्जन्ति पूर्व्यं ह्विभि रा वनधुरेव तस्थतुर्दुरोणे ३ मित्रश्च तुभ्यं वर्रणः सहस्वो ऽग्ने विश्वं मुरुतः सुम्नमर्चन् । यच्छोचिषां सहसस्पुत्र तिष्ठां त्रुपि चिताः प्रथयन् त्सूर्यो नृन् ४ व्यं ते श्रद्ध रिपा हि कामं मुत्तानहंस्ता नमंसोपसद्धं ।

यजिष्ठेन मनेसा यिच देवा नस्त्रेधता मन्मेना विप्री ग्रग्ने प्र त्वद्धि पुत्र सहस्तो वि पूर्वी देवस्य यनत्यूतयो वि वार्जाः। त्वं देहि सहस्त्रिणं रियं नौ ऽद्रोधेण वर्चसा सत्यमेग्ने ६ तुभ्यं दच्च कविक्रतो यानीमा देव मर्तासो ग्रध्वरे ग्रकेर्म। त्वं विश्वंस्य सुरथंस्य बोधि सर्वं तदंग्ने ग्रमृत स्वदेह ७

#### (६) नवमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य कात्य उत्कील ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः वि पार्जसा पृथुना शोश्राचानो बार्धस्व द्विषो र्चसो अमीवाः । सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्या मृग्नेर्हं सुहर्वस्य प्रणीतौ १ त्वं नी अस्या उषसो व्येष्ट्रौ त्वं सूर उदिते बोधि गोपाः । जन्मेवृ नित्यं तनेयं जुषस्व स्तोमं मे अग्ने तुन्वां सुजात २ त्वं नृचचां वृष्ट्यानुं पूर्वीः कृष्णास्विग्ने अष्ट्रषो वि भाहि । वसो नेषि च पर्षि चात्यंहंः कृधी नी राय उशिजो यविष्ठ ३ अषिळ्हो अग्ने वृष्ट्यभा दिदीहि पुरो विश्वाः सौभंगा संजिगीवान् । यज्ञस्य नृता प्रथमस्य पायो जात्रवेदो बृहतः सुप्रणीते ४ अच्छिदा शर्म जिरतः पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यानः सुमेधाः । रथो न सिर्ह्यिप विच्च वाज् मग्ने त्वं रोदंसी नः सुमेके ४ प्र पीपय वृष्ट्य जिन्व वाजा नग्ने त्वं रोदंसी नः सुदोषे । देविभिर्देव सुरुचां रुचानो मा नो मर्तस्य दुर्मृतिः परि ष्ठात् ६ इळांमग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शिश्चत्तमं हवंमानाय साध । स्याः सूनुस्तनंयो विजावा ऽग्ने सा ते सुमृतिर्भृत्वस्मे ७

#### (१०) दशमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य कात्य उत्कील ऋषिः । ऋग्निर्देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती समर्चां सतोबृहती) छन्दः

श्रयम्प्रिः सुवीर्यस्ये शे मृहः सौभेगस्य। राय ईशे स्वपृत्यस्य गोर्मत ईशे वृत्रहथानाम् १ इमं नेरो मरुतः सश्चता वृधं यस्मिन् रायः शेर्वृधासः। श्रमि ये सन्ति पृतनासु दूढचौ विश्वाहा शत्रुमाद्भुः २ स त्वं नौ रायः शिशीहि मीढ्वौ अग्ने सुवीर्यस्य । तुर्विद्युम् वर्षिष्ठस्य प्रजावतो उनमीवस्य शुष्मिर्णः ३ चक्रियों विश्वा भुवनाभि सांसहि श्रिक्रिर्देवेष्वा दुवेः । आ देवेषु यतेत आ सुवीर्य आ शंसे उत नृणाम् ४ मा नौ अग्नेऽमतये मावीरतायै रीरधः । मागोतिय सहसस्पुत्र मा निदे ऽप द्वेषांस्या कृधि ५ श्राग्धि वार्जस्य सुभग प्रजावतो ऽग्ने बृहतो अध्वरे । सं राया भूयंसा सृज मयोभुना तुर्विद्युम् यशस्वता ६

#### (११) एकादशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रः कत ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः सिम्ध्यमानः प्रथमानु धर्मा सम्कुभिरज्यते विश्ववारः । शोचिष्केशो घृतनिर्णिक् पावकः स्रुयज्ञो अग्निर्युज्ञथीय देवान् १ यथायेजो होत्रमेग्ने पृथिव्या यथा दिवो जातवेदश्चिकित्वान् । एवानेने हिवषा यिच्च देवान् मेनुष्वद् यृज्ञं प्र तिर्मम् द्य २ त्रीरयार्यूषि तवं जातवेद स्तिस्त्र आजानीरुषसंस्ते अग्ने । ताभिर्देवानामवो यिच्च विद्वा नथा भव यजमानाय शं योः ३ आग्निं सुद्रशं गृणन्तौ नमस्यामस्त्वेडचं जातवेदः । त्वां दूतमेरतिं हेव्यवाहं देवा अकृरवन्नमृतस्य नाभिम् ४ यस्त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान् द्विता च सत्ता स्वधया च शंभुः । तस्यानु धर्म प्र येजा चिकित्वो ऽथा नो धा अध्वरं देववीतौ ४

#### (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रः कत त्रृषिः । त्रिष्टुप् छन्दः भवा नो त्रुग्ने सुमना उपेतौ सखेव सख्ये पितरेव साधुः । पुरुद्वहो हि चितयो जनानां प्रति प्रतीचीर्दहतादर्गतीः १ तपो ष्वेग्ने त्रन्तराँ त्रुमित्रान् तपा शंसमरेरुषः परेस्य । तपो वसो चिकितानो त्रुचित्तान् वि ते तिष्ठन्ताम् जर्ग त्रुयासः २ इध्मेनांग्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हुव्यं तरेसे बलाय । यावदीशे ब्रह्मेणा वन्देमान इमां धियं शतसेयाय देवीम् ३

उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद् वर्यः शशमानेषुं धेहि । रेवदंग्ने विश्वामित्रेषु शं योर्मर्मुज्मा ते तुन्वंर्थपूरि कृत्वः ४ कृधि रत्नं सुसनितुर्धनीनां स घेदंग्ने भवसि यत् समिद्धः । स्तोतुर्दुरोणे सुभगस्य रेवत् सृप्रा क्रस्त्रां दिधषे वर्षूषि ४

### (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कौशिको गाथी ऋषिः। अग्निर्देवता। त्रिष्टुप् छन्दः अग्निरं प्र वृंणे मियेधे गृत्सं किवि विश्वविद्ममूरम्। स नी यत्तद् देवताता यजीयान् राये वाजाय वनते मृघानि १ प्र ते अग्ने हिवष्मतीमिय म्यंच्छा सुद्युम्नां रातिनी घृताचीम्। प्रद्विणिद् देवतातिमुराणः सं रातिभिर्वसीभर्यज्ञमिश्रेत् २ स तेजीयसा मनसा त्वोते उत शित्त स्वपत्यस्य शित्तोः। अग्ने रायो नृतेमस्य प्रभूतौ भूयामं ते सुष्टुतयश्च वस्वः ३ भूरीणि हि त्वे दिधिरे अनीका ऽग्ने देवस्य यज्येवो जनासः। स अग्न वह देवताति यविष्ट शर्धो यद्द्य दिव्यं यजीस ४ यत् त्वा होत्रीरम्नजन् मियेधे निषादयन्तो यज्याय देवाः। स त्वं नौ अग्नेऽवितेह बोध्याधि श्रवांसि धेहि नस्तन्त्वं ४

## (१४) चतुर्दशं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कौशिको गाथी ऋषिः । (१,४) प्रथमापञ्चम्योर्ऋचोर्विश्वे देवाः (२-४) द्वितीयादितृचस्य चाग्निर्देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रिम्पुषसंमुश्वनां दिधिक्रां व्युष्टिषु हवते विह्निरुक्थैः।
सुज्योतिषो नः शृरवन्तु देवाः सजोषंसो ग्रध्वरं वावशानाः १
ग्रिग्ने त्री ते वार्जिना त्री ष्धस्थां तिस्त्रस्ते जिह्ना त्रृंतजात पूर्वीः।
तिस्त्र उं ते तन्वों देववाता स्तार्भिनः पाहि गिरो ग्रप्रयुच्छन् २
ग्रिग्ने भूरीणि तवं जातवेदो देवं स्वधावोऽमृतस्य नामं।
याश्चं माया मायिनां विश्वमिन्व त्वे पूर्वीः संदुधः पृष्टबनधो ३
ग्रिग्निता भगं इव चित्तीनां देवीनां देव त्रृंतुपा ऋतावां।
स वृंत्रहा सनयों विश्ववेदाः पर्षद विश्वाति दुरिता गृगन्तम् ४

द्धिक्राम् ग्रिमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सिवतारं च देवम् । अश्विनो मित्रावरुणा भगं च वसून् रुद्राँ अदित्याँ इह हुवे ४

### (१५) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कौशिको गाथी त्रृषिः । ग्रिग्निर्देवता । (१) प्रथमर्चस्त्रिष्टुप् (२-३) द्वितीयातृतीययोरनुष्टुप् (४) चतुर्थ्या विराङ्रूपा (४) पञ्चम्याश्च सतोबृहती छन्दांसि

इमं नी य्ज्ञम्मृतेषु धेही मा ह्व्या जीतवेदो जुषस्व।
स्तोकानीमग्ने मेदेसो घृतस्य होतः प्राशीन प्रथमो निषद्यं १
घृतवेन्तः पावक ते स्तोकाः श्लीतन्ति मेदेसः।
स्वर्धर्मन् देववीतये श्लेष्ठं नो धेहि वार्यम् २
तुभ्यं स्तोका घृतश्लतो उग्ने विप्रीय सनत्य।
त्रृष्टिः श्लेष्टः समिध्यसे य्ज्ञस्यं प्राविता भेव ३
तुभ्यं श्लोतनत्यिभगो शचीवः स्तोकासौ त्रग्ने मेदेसो घृतस्य।
क्रविशस्तो बृहता भानुनागां ह्व्या जुषस्व मेधिर ४
ग्लोजिष्ठं ते मध्यतो मेद उद्धतं प्रते व्ययं देदामहे।
श्लोतन्ति ते वसो स्तोका ग्राधं त्वचि प्रति तान् देवशो विहि ४

## (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कौशिको गाथी ऋषिः । (१-३, ४)
प्रथमादितृचस्य पञ्चम्या ऋचश्चाग्निः (४) चतुर्थ्याश्च पुरीष्या ऋग्नयो देवताः । (१-३, ४) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्या ऋचश्च त्रिष्टुप् (४) चतुर्थ्याश्चानुष्टुप् छन्दसी
ऋयं सो ऋग्निर्यस्मिन् त्सोम्मिन्द्रः सुतं दुधे ज्उरै वावशानः ।
सहस्त्रिणं वाजमत्यं न सप्तिं सस्वान् त्सन् त्स्तूंयसे जातवेदः १
ऋग्ने यत् ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषिधीष्वप्या यंजत्र ।
येनान्तरिचमुर्वातृतनर्थं त्वेषः स भानुर्र्ण्वो नृचच्चाः २
ऋग्ने दिवो ऋण्मच्छां जिगास्य च्छां देवाँ ऊचिषे धिष्णया ये ।
या रोचने प्रस्तात् सूर्यस्य याश्चावस्तादुप्तिष्ठन्त ऋगपः ३
पुर्राष्यां सो ऋग्नयः प्रावृणेभिः स्रजोषंसः ।
जुषन्तां यज्ञमृद्वहो ऽनमीवा इषो मृहीः ४

इळामग्ने पुरुदंस सिनं गोः शिश्वत्तमं हर्वमानाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनेयो विजावा ऽग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वस्मे ५

#### (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारतौ देवश्रवोदेववातावृषी । ग्रिग्रिवेवता । (१-२, ४-४) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यचोश्चतुर्थीपञ्चम्योश्च त्रिष्टुप्

## (१८) स्रष्टादशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । ग्रिग्नर्देवता । (१) प्रथमर्चोऽनुष्टुप् (२-५) द्वितीयादिचतसृगाञ्च गायत्री छन्दसी ग्रुग्ने सहंस्व पृतेना ग्रुभिमातिरपास्य । दुष्ट्रस्त्रत्वराति वर्चो धा यज्ञवाहसे १ ग्रुग्ने ह्ळा सिम्ध्यसे वीतिहीत्रो ग्रमित्यः । जुषस्व सू नौ ग्रध्वरम् २ ग्रुग्ने चुम्नेने जागृवे सहंसः सूनवाहत । एदं बहिः संदो मर्म ३ ग्रुग्ने विश्वेभिरिग्निभिर्देविभि महया गिरः । यज्ञेषु य उ चायवः ४ ग्रुग्ने दा दाशुषे रियं वीरवेन्तं परीगसम् । शिश्वीहि नः सूनुमतः ४

## (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । (१-३, ४) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्या ऋचश्चाग्निः (४) चतुर्थ्याश्चेन्द्राग्नी देवते । विराट् छन्दः स्रुप्ते द्वः सूनुरेसि प्रचेता स्तना पृथिव्या उत विश्ववेदाः । सृधेग्देवाँ इह येजा चिकित्वः १ स्रिता वीर्याणि विद्वान् त्सनोति वार्जम्मृताय भूषेन् । स नौ देवाँ एह वेहा पुरुचो २ स्रिता वीर्याणि विश्वजनये स्रा भाति देवी स्रमृते स्रमूरः । चय्न् वार्जैः पुरुश्चन्द्रो नमोभिः ३ स्रम् इन्द्रेश्च दाशुषौ दुरोणे सुतावतो यृज्ञमिहोपे यातम् । स्रम्धन्ता सोम्पेयाय देवा ४ स्रम् स्रमं स्ति पुरुथे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः । स्वस्थानि मृहयमान ऊती ४

### (२०) विंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-६, ८-६) प्रथमतृचद्वयस्याष्ट्रमीनवम्योर्ऋचोश्च गाथिनो विश्वामित्रः (७) सप्तम्याश्च ब्रह्म ऋषी । (१-३) प्रथमादितृचस्य वैश्वानरोऽग्निः (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य मारुतोऽग्निः (७-८) सप्तम्यष्टम्योर्ज्यचोरग्निः परं ब्रह्म वा (६) नवम्याश्च विश्वामित्रोपाध्यायो देवताः । (१-६) प्रथमतृचद्वयस्य जगती (७-६) तृतीयतृचस्य च त्रिष्ट्प् छन्दसी वैश्वानरं मनसाग्निं निचाय्यां हुविष्मन्तो ग्रनुषुत्यं स्वर्विदीम् । सुदानुं देवं रिथरं वसूयवी गीर्भी रखवं कुशिकासी हवामहे १ तं शभ्रमुग्निमवसे हवामहे वैश्वानुरं मौतुरिश्वीनमुक्थ्येम् । बृहस्पतिं मनुषो देवतातये विप्रं श्रोतीरमतिथिं रघुष्यदेम् २ त्रश्वो न क्रन्दञ्जनिभिः समिध्यते वैश्वानुरः कुंशिकेभिर्युगेयुगे। स नौ ऋग्निः सुवीर्यं स्वश्च्यं दधीतु रत्नेम्मृतेषु जागृविः ३ प्र यन्तु वाजास्तविषीभिरग्नयेः शभे संइंमेश्लाः पृषेतीरयुद्धत । बृहुदुत्ती मुरुती विश्ववेदसः प्र वैपयन्ति पर्वताँ ग्रदीभ्याः ४ \_ ग्रिग्निश्रियौ मुरुतौ विश्वकृष्टयु ग्रा त्वेषमुग्रमव ईमहे वुयम्। ते स्वानिनौ रुद्रियो वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषक्रेतवः सुदानेवः ४ वार्तवातं गुणंगेणं सुशस्तिभि रग्नेभीमे मुरुतामोजे ईमहे । पृषदश्वासो ग्रनवभूरोधसो गन्तरो युज्ञं विदर्थेषु धीरोः ६ <u> ग्रुग्निरिस्म</u> जन्मना जातवेदा घृतं <u>मे</u> चर्चुरमृतं म <u>ग्रा</u>सन् ।

श्वकंस्त्रिधातू रजेसो विमानो ऽजेस्रो घुर्मी ह्विरेस्मि नामे ७ त्रिभिः पवित्रैरपुंपोद्धचर्रकं हृदा मृतिं ज्योतिरनुं प्रजानन् । वर्षिष्ठं रत्नेमकृत स्वधाभि रादिद् द्यावापृथिवी पर्यपश्यत् इ शतधारमुत्सम चीयमागं विपश्चितं इंपतरं वक्त्वानाम् । मेळिं मदेन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचेम् ६

### (२१) एकविंशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । (१-१५) पञ्चदशर्चामग्निः (१) प्रथमाया त्रृतवो वा देवताः । गायत्री छन्दः प्र वो वार्जा ऋभिद्यवो हुविष्मन्तो घृताच्या । देवाञ्जिगाति सुम्रुयुः १ ईळे ग्रग्निं विपश्चितं गिरा युज्ञस्य सार्धनम् । श्रृष्टीवानं धितावानम् २ त्र्रमें शकेमें ते व्यं यमें देवस्य वाजिनेः । त्र्रात द्वेषांसि तरेम ३ समिध्यमानो ऋध्वरेई ऽग्निः पविक ईडर्चः । शोचिष्कैशस्तमीमहे ४ पृथ्पाजा ग्रमेर्त्यो घृतनिर्शिक् स्वीहुतः । ग्रुग्निर्युज्ञस्य हञ्यवाट् ४ \_\_ तं <u>स</u>बाधौ युतस्त्रुंच इत्था धिया युज्ञवेन्तः । ग्रा चेक्रुरग्निमूतयै ६ होतां देवो ग्रमर्त्यः पुरस्तांदेति माययां । विदर्थानि प्रचोदयन् ७ वाजी वाजेषु धीयते ऽध्वरेषु प्र गीयते । विप्रौ युज्ञस्य सार्धनः ५ धिया चेक्के वरेरायो भूतानां गर्भमा देधे । दर्चस्य पितरं तनी ६ नि त्वा द्धे वरेरायं दर्चस्येळा सहस्कृत । ग्रग्ने सुद्गीतिमुशिजीम् १० <u>अप्रियं यन्तुरं मृतस्य योगे वनुषंः । विप्रा वाजेः समिनधते ११</u> <u>ऊ</u>र्जो नपातमध्<u>व</u>रे दी<u>दिवांसमुप</u> द्यवि । श्रुग्निमीळे कविक्रेतुम् १२ ईळेनयौ नमुस्य स्तिरस्तमांसि दर्शतः । समुग्निरिध्यते वृषा १३ \_ वृषो <u>ग्र</u>ग्निः समिध्<u>य</u>ते ऽश्चो न देववाहेनः । तं हुविष्मेन्त ईळते १४ वृषेगं त्वा व्यं वृष्न् वृषंगः सिमधीमहि । ऋग्ने दीर्घतं बृहत् १५

## (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

- (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । ग्रमिर्देवता । (१-२,
- ६) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोः षष्ठचाश्च गायत्री (३) तृतीयाया उष्णिक् (४) चतुर्थ्यास्त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च जगती छन्दांसि स्रग्ने जुषस्वे नो हुविः पु<u>ंरो</u>ळाशं जातवेदः । <u>प्रातःसावे धियावसो १</u>

पुरोळा श्रेग्ने पचत स्तुभ्यं वा घा परिष्कृतः । तं जीषस्व यविष्ठच २ ग्रिग्ने वीहि पुरोळाश माहीतं तिरोग्नेह्नचम् । सहीसः सूनुरस्यध्वरे हितः ३ माध्येदिने सर्वने जातवेदः पुरोळाशिम्ह केवे जुषस्व । ग्रिग्ने यहस्य तर्व भाग्धेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीरीः ४ ग्रिग्ने तृतीये सर्वने हि कानिषः पुरोळाशं सहसः सून्वाहीतम् । ग्रिथा देवेष्वं ध्वरं विपनयया धा रह्नवन्तम्मृतेषु जागृविम् ४ ग्रिग्ने वृधान ग्राहीतं पुरोळाशं जातवेदः । जुषस्वं तिरोग्नेड्नयम् ६

### (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । (१-४, ६-१६) प्रथमादिचतुर्त्रृचां षष्ठचाद्येकादशानाञ्चाग्निः (४) पञ्चम्याश्च त्र्राग्नितृत्विजो वा देवताः । (१, ४, १०, १२) प्रथमाचतुर्थीदशमीद्वादशीनामनुष्टुप् (२, ३, ४, ७-६, १३, १६) द्वितीयातृतीययोः पञ्चम्याः सप्तम्यादितृचस्य त्रयोदशीषोडश्योश्च त्रिष्टुप् (६, ११, १४, १४) षष्ठचेकादशीचतुर्दशीपञ्चदशीनाञ्च जगती छन्दांसि

त्र्यस्तीदर्म<u>धि</u>मनर्थन<u></u> मस्ति प्रजनेनं कृतम् । एतां विश्पतीमा भेरा मिं मेनथाम पूर्वथी १ \_ <u>ऋ</u>ररायोर्निहितो जातवैदा गर्भ इव सुधितो गुर्भिर्गीषु । दिवेदिव ईडचौ जागृवद्भि हिवष्मद्भिमंनुष्यैभिरग्निः २ उत्तानायामवे भरा चिकित्वान् त्सद्यः प्रवीता वृषेगं जजान । <u> अरुषस्त्रीपो रुशीदस्य पाज</u> इळीयास्पुत्रो व्युनै ऽजनिष्ट ३ इळायास्त्वा पदे वृयं नाभा पृथिव्या ग्रिधि । जातेवेदो नि धीम ह्यम्रे हव्याय वोळहेवे ४ मनर्थता नरः कुविमद्वीयन्तं प्रचैतसमुमृतं सुप्रतीकम्। युज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरस्ती दुग्निं नेरो जनयता सुशेवेम् ४ यदी मनर्थन्ति बाहुभिर्वि रोचते ऽश्वो न वाज्यरुषो वनेष्वा । चित्रो न यामेन्नश्चिनोरनिवृतः परि वृगुक्त्यश्मेनुस्तृगा दहेन् ६ जातो ऋग्री रीचते चेकितानो वाजी विप्रः कविशस्तः सुदानुः। यं देवास ईडघं विश्वविदं हव्यवाहुमदेधुरध्वरेषु ७ सीर्द होतः स्व उ लोके चिकित्वान् त्सादया युज्ञं स्कृतस्य योनौ । देवावीर्देवान् हुविषां यजा स्यग्ने बृहद् यर्जमाने वर्यो धाः ५

कृशोतं धूमं वृषेशं सखायो उस्त्रेधन्त इतन् वाज्यमच्छे।

ऋयम्भिः पृतनाषाट् सुवीरो येनं देवासो ऋसंहन्त दस्यून् ६

ऋयं ते योनिर्ऋृित्वयो यतौ जातो ऋरीचथाः।

तं जानन्नम् ऋा सीदा थां नो वर्धया गिरः १०

तन्नपीदुच्यते गर्भ ऋासुरो नराशंसौ भवति यद् विजायते।

मात्रिश्चा यदमिमीत मात्रि वातस्य सर्गो ऋभवृत् सरीमिश ११

सुनिर्मथा निर्मिथतः सुनिधा निहितः कृविः।

ऋग्ने स्वध्वरा कृंशु देवान् देवयते येज १२

ऋजीजनन्नमृतं मत्यांसो उस्त्रेमार्गं तुरिर्गं वीळुजेम्भम्।

दश्च स्वसारो ऋग्नुवेः समीचीः पुमासं जातम्भि सं रंभन्ते १३

प्र सप्तहौता सन्कादंरोचत मातुरुपस्थे यदशौचदूर्धनि।

न नि मिषति सुरगो दिवेदिवे यदसुरस्य जुठरादजीयत १४

ऋमित्रायुधौ मुरुतीमिव प्रयाः प्रथम्जा ब्रह्मणो विश्वमिद् विदुः।

हमुवृद् ब्रह्मं कुश्विकास एरिर एकंएको दमे ऋग्निं समीधिरे १४

\_ यदुद्य त्वां प्रयुति युज्ञे <u>ऋ</u>स्मिन् होतेश्चिकित्वोऽवृंगीमहीह ।

ध्रुवर्मया ध्रुवमुताशीमिष्ठाः प्रजानन् विद्वाँ उपे याहि सोर्मम् १६

### द्वितीयोऽध्यायः

व० १-२६

(२४) चतुर्विशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सर्वायः सुन्वन्ति सोमं दर्धति प्रयासि । तितिचन्ते अभिशंस्तिं जनाना मिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः १ न ते दूरे प्रमा चिद् रजां स्या तु प्र यहि हरिवो हरिभ्याम् । स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता ग्रावांणः समिधाने अग्नौ २ इन्द्रेः सुशिप्रो मुघवा तरुत्रो महावांतस्तुविकूर्मिर्त्राृघांवान् । यदुग्रो धा बाधितो मत्येषु क्वर् त्या ते वृषभ वीर्याण ३ त्वं हि ष्मा च्यावयन्नच्युता नयेको वृत्रा चरसि जिन्नमानः । तव द्यावांपृथिवी पर्वतासो उनु बृताय निर्मितेव तस्थः ४

उताभये पुरुहूत श्रवीभिरेको दृळहमेवदो वृत्रहा सेन्। इमे चिदिन्द्र रोर्दसी ऋपारे यत् संगृभ्णा मेघवन् काशिरित्ते ४ \_ प्र सू ते इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वर्जः प्रमृणन्नेतु शत्रून् । जहि प्रतीचो स्रनूचः पराचो विश्वं सत्यं कृणिहि विष्टमस्तु ६ यस्मै धायुरदेधा मर्त्याया भेक्तं चिद् भजते गेृह्यं सः। भुद्रा तं इन्द्र सुमृतिर्घृताची सहस्रदाना पुरुहूत रातिः ७ सहदनिं पुरुहूत चियन्ते महुस्तिनिन्द्र सं इंपेणुक् कुर्णारुम्। ग्रभि वृत्रं वर्धमानुं पियोरु मुपादेमिन्द्र तुवसा जघनथ ८ नि समिनामिषिरामिन्द्र भूमिं महीमेपारां सदेने ससत्थ। ग्रस्तिभ्नाद् द्यां वृष्भो ग्रन्तरि<u>च</u> मर्षनत्वापुस्त्वयेह प्रसूताः ६ <u> ग्रलातृ</u>गो वुल ईन्द्र बुजो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार । सुगान् पथो त्र्रीकृशोच्चिरजे गाः प्रावन् वाशीः पुरुहूतं धर्मन्तीः १० \_ एको द्वे वसुमती समीची इन्द्र ग्रा पंप्रौ पृथिवीमुत द्याम् । उतान्तरिचाद्भि नेः समीक इषो रथीः सयुजेः शूर वाजीन् ११ दिशः सूर्यो न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्यश्वप्रसूताः । सं यदानुळध्वन स्रादिदश्वै विंमोचेनं कृग्ते तत् त्वस्य १२ दिदृं चन्त उषसो याम्बको विवस्वत्या महि चित्रमनीकम्। विश्वे जानन्ति महिना यदागा दिन्द्रेस्य कर्म सुकृता पुरूर्णि १३ महि ज्योतिर्निहितं वृज्ञर्णा स्वामा पुक्वं चरित बिभ्रती गौः। विश्वं स्वाद्य संभृतमुस्त्रयायां यत् सीमिन्द्रो ग्रदंधाद् भोजनाय १४ इन्द्र दृह्यं यामकोशा स्रभ्वन् युज्ञायं शिच गृग्ते सर्विभ्यः । दुर्मायवौ दुरेवा मर्त्यासो निष्किणौ रिपवो हनत्वौसः १५ \_ सं घोर्षः श्रुगवेऽवुमैरमित्रै र्जुही नयेष्व्रश<u>न</u>िं तर्पिष्ठाम् । वृश्चेम्धस्ताद् वि रुजा सहस्व जहि रत्तौ मघवन् रनधर्यस्व १६ \_ उद् बृहु रर्ज्ञः सहमूलिमिन्द्र वृश्चा मध्यं प्रत्यग्रं शृशीहि । त्रा कीर्वतः सल्लूकं चकर्थ ब्रह्मद्विषे तप्षिं हेतिमस्य १७ स्वस्तये वाजिभिश्च प्रशेतः सं यन्महीरिषं त्र्यासित्सं पूर्वीः । रायो वन्तारी बृहुतः स्यामा ऽस्मे ग्रस्तु भर्ग इन्द्र प्रजावीन् १८ त्र्या नौ भर भर्गमिन्द्र द्युमन्तं नि ते देष्णस्यं धीमहि प्ररेके । कुर्व ईव पप्रथे कामी ग्रुस्मे तमा पृंग वसुपते वसूनाम् १६

इमं कार्म मन्दया गोभिरश्वै श्चन्द्रवेता राधिसा पुप्रथेश्च । स्वर्यवो मृतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्रीय वार्हः कुशिकासौ स्रक्रन् २० स्रा नौ गोत्रा देईहि गोपते गाः समस्मभ्यं सनयौ यन्तु वार्जाः । दिवर्ज्ञा स्रसि वृषभ सत्यशुष्मो ऽस्मभ्यं सु मैघवन् बोधि गोदाः २१ शुनं हेवेम मृघवीनमिन्द्रे मुस्मिन् भरे नृतेम्ं वार्जसातौ । शृगवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनीनाम् २२

#### (२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऐषीरिथः कुशिको वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

शासद् विह्नर्दुहित्नुप्तर्यं गाद् विद्वां ऋतस्य दीधितं सपूर्यन् । पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन् त्सं शग्म्येन् मनसा दधन्वे १ न जामये तान्वौ रिक्थमरिक् चकार गर्भं सनितुर्निधानेम्। यदी मातरी जनयन्त वहिं मनयः कर्ता सुकृतीरनय ऋनधन् २ श्रुप्रिर्जज्ञे जुह्नाई रेजमानो मुहस्पुत्राँ श्रुरुषस्य प्रयत्ने । मुहान् गर्भो मह्या जातमेषां मुही प्रवृद्धर्यश्वस्य युज्ञैः ३ श्रुभि जैत्रीरसचन्त स्पृधानं महि ज्योतिस्तमंसो निरंजानन् । तं जीनतीः प्रत्युदीयनुषासः पतिर्गवीमभवदेक इन्द्रेः ४ वीळौ सतीरभि धीरो स्रतृन्दन् प्राचाहिन्वन् मनेसा सप्त विप्राः । विश्वीमविन्दन् पृथ्यीमृतस्ये प्रजानिन्नत्ता नमुसा विवेश ४ विदद् यदी सरमा रुग्रामद्वे मिह पार्थः पूर्व्यं सध्येकः । त्रुग्रं नयत् सुपद्यत्तरा<u>णा</u> मच्छा रवं प्र<u>थ</u>मा ज<u>नि</u>ती गति ६ ग्रगंच्छदु विप्रतमः सखीय न्नसूदयत् सुकृते गर्भमद्रिः। ससान मर्यो युविभिर्मखस्य न्नथाभवदिङ्गिराः सद्यो अर्चन् ७ सतः सतः प्रतिमानं पुरो भूर्विश्वां वेदु जनिमा हन्ति शुष्णीम् । प्र गौ दिवः पेदवीर्गव्युरर्चन् त्सखा सर्खीरमुञ्जन्निरेवद्यात् ५ नि गेव्यता मनेसा सेदुरकैंः कृरावानासौ ग्रमृतत्वार्य गातुम्। इदं चिन्नु सदेनुं भूर्येषां येनु मासाँ ग्रसिषासनृतेन ६ \_ संपश्यमाना ग्रमदन्नभि स्वं पर्यः प्रबस्य रेतसो दुर्घानाः । वि रोदंसी अतपद् घोषं एषां जाते निःष्ठामदंधुर्गोषुं वीरान् १०

स जातेभिर्वृत्रहा सेद्रं हुव्ये रुदुस्त्रियां ग्रसृजदिन्द्रों ग्रुकैंः। उरूच्यस्मै घृतवृद् भरन्ती मधु स्वाची दुदुहे जेन्या गौः ११ पित्रे चिञ्चकुः सर्दनुं समस्मै महि त्विषीमत् सुकृतो वि हि रूयन् । विष्कुभनन्तः स्कम्भनेना जिनत्री ग्रासीना ऊर्ध्वं रेभुसं वि मिन्वन् १२ मुही यदि धिषर्णा शिशनथे धात् सद्योवृधं विभवं रोदस्योः। गिरो यस्मिन्ननवृद्याः समीची विश्वा इन्द्रीय तर्विषीरन्ताः १३ मह्या ते सुरूयं विश्म शक्ती रा वृत्रिघ्ने नियुतो यन्ति पूर्वीः । महिं स्तोत्रमव् ग्रागेन्म सूरेरस्माकं सु मेघवन् बोधि गोपाः १४ महि चेत्रं पुरु श्चन्द्रं विविद्वा नादित् सर्खिभ्यश्चर्थं समैरत्। इन्द्रो नृभिरजनुद् दीद्यानः साकं सूर्यमुषसं गातुम्ग्रिम् १४ ग्रुपर्श्चिदेष विभ्वोई दर्मूनाः प्र सधीचीरसृजद् विश्वर्श्चन्द्राः । मध्वः पुनानाः कविभिः पवित्रै द्यंभिहिन्वनत्यक्तुभिर्धनुत्रीः १६ ग्रन् कृष्णे वस्धिती जिहाते उभे सूर्यस्य मुंहना यजित्रे। परि यत् ते महिमानं वृजध्ये सर्खाय इन्द्र काम्यां ऋजिप्याः पर्तिर्भव वृत्रहन् त्सूनृतीनां गिरां विश्वायुर्वृष्भो वयोधाः । त्र्या नौ गहि सुरूयेभिः शिवेभि मृहान् मुहीभि<u>रू</u>तिभिः सरगयन् १८ तमेङ्गिरस्वन्नमेसा सपुर्यन् नर्व्यं कृशोमि सनयसे पुराजाम् । दुहो वि योहि बहुला ग्रदेवीः स्वेश्च नो मघवन् त्सातयै धाः १६ मिर्हः पावुकाः प्रतेता ग्रभूवन् त्स्वस्ति नेः पिपृहि पारमसाम्। इन्द्र त्वं रिथुरः पोहि नो रिषो मुचूर्मचू कृशुहि गोजितौ नः २० त्र्यदेदिष्ट वृत्रहा गोप<u>ित</u>र्गा त्रुन्तः कृष्णां त्र<u>र</u>ुषैर्धामेभिर्गात् । प्र स्नृता दिशमीन ऋतेन दुर्श्य विश्वी ऋवृणोदप स्वाः २१ शनं हुवेम मुघवानुमिन्द्रं मुस्मिन् भरे नृतेमुं वाजसातौ। न् शृरवन्तंमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम् २२

(२६) षड्विंशं सूक्तम् (१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्<u>द्र</u> सोर्म सोमपते पिबेमं मार्ध्यंदिनं सर्वनं चारु यत् ते । प्रप्रुथ्या शिप्रे मघवन्नजीषिन् <u>वि</u>मुच्या हरी <u>इ</u>ह मोदयस्व १

गर्वाशिरं मन्थिनीमन्द्र शक्रं इंपबा सोमें ररिमा ते मदीय। बृह्यकृता मारुतेना गुर्शर्न सजोषां रुद्रैस्तृपदा वृषस्व २ ये ते शुष्मं ये तर्विषीमवर्ध न्नर्चन्त इन्द्र मुरुतस्त ग्रोजीः। मार्ध्यदिने सर्वने वजहस्त पिर्बा रुद्रेभिः सर्गगः स्शिप्र ३ त इन्वस्य मध्मद् विविष्ठ इन्द्रस्य शधौ मुरुतो य ग्रासन्। येभिर्वृत्रस्यैषितो विवेदी मुर्मशो मनयमानस्य मर्म ४ म्नुष्वदिन्द्र सर्वनं जुषागः पिबा सोमं शर्श्वते वीर्याय। स त्रा वेवृत्स्व हर्यश्व युज्ञैः सेरुरयुभिरपो त्रर्गा सिसर्षि ४ त्वमुपो यद्धे वृत्रं जेघुन्वाँ ग्रत्यों इव प्रासृ<u>जिः</u> सर्त्वाजो । शयनिमिन्द्र चरता वधेने विववांसं परि देवीरदेवम् ६ यजीम् इन्नमंसा वृद्धमिन्द्रं बृहन्तमृष्वम्जरं युवनिम् । यस्य प्रिये मुमत्र्येज्ञियस्य न रोदंसी महिमानं मुमाते ७ इन्द्रेस्य कर्म सुकृता पुरूणि वृतानि देवा न मिनन्ति विश्वे। दाधार यः पृथिवीं द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः ५ त्रद्रीघ सत्यं तव तन्महित्वं सद्यो यजातो त्रपिबो हु सोर्मम् । न द्यार्व इन्द्र तुवसंस्त ग्रोजो नाहा न मासाः शरदौ वरन्त ६ त्वं सद्यो ग्रीपिबो जात ईन्द्र मदीय सोमें परमे व्यीमन्। यद्ध द्यावीपृथिवी ग्राविवेशी रथीभवः पूर्व्यः कारुधीयाः १० त्रहन्नहिं परिशयां<u>न</u>मर्गं ग्रोजायमांनं तुविजात् तर्व्यान् । न ते महित्वमन् भूद्ध द्यौ र्यद्नययां स्फिग्याई ज्ञामवस्थाः ११ युज्ञो हि ते इन्द्र वर्धनो भू दुत प्रियः सुतसीमो मियेर्धः । यज्ञेने यज्ञमेव यज्ञियः सन् यज्ञस्ते वर्ज्जमहिहत्ये ग्रावत् १२ यज्ञेनेन्द्रमवसा चेक्रे ग्रर्वा गैनं सुम्राय नर्व्यसे ववृत्याम्। यः स्तोमेभिर्वावृधे पूर्व्ये<u>भि</u>यों मेध्यमेभिरुत नूतेनेभिः १३ विवेष यन्मा धिषणा जजान स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमह्नः । ग्रंहिसो यत्रे पीपरद् यथा नो नावेव यान्तम्भये हवन्ते १४ त्र्यापूर्णो ग्रस्य <u>कलशः</u> स्वाहा सेक्तेव कोशे सिसि<u>चे</u> पिबेध्यै। सम् प्रिया त्रावंवत्रन् मदीय प्रदित्ति शिदिभ सोमीस इन्द्रम् १४ न त्वौ गभीरः पुरुहूत सिनधु र्नाद्रैयः परि षन्तौ वरन्त । इत्था सरिवंभ्य इषितो यदिन्द्रा ऽऽदृळहं चिदरुंजो गर्व्यमूर्वम् १६ शुनं हुविम मुघवनिमिन्द्रं मुस्मिन् भरे नृतेमं वार्जसातौ । शृरावन्तेमुग्रमूतये समत्सु घन्ते वृत्राणि संजितं धनीनाम् १७

### (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-३, ४, ७, ६, ११-१३) प्रथमादितृचस्य पञ्चमीसप्तमीनवम्यृचामेकादश्यादितृचस्य च गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः (४, ६, ५, १०) चतुर्थीषष्ठचष्टमीदशमीनाञ्च नद्य ऋषिकाः । (१-३, ४, ६, ११-१३) प्रथमादितृचस्य पञ्चमीनवम्योर्ऋचोरेकादश्यादितृचस्य च नद्यः (४, ५, १०) चतुर्थ्यष्टमीदशमीनां विश्वामित्रः (६, ७) षष्ठीसप्तम्योश्चेन्द्रो देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां त्रिष्टुप् (१३) त्रयोदश्याश्चानुष्टुप् छन्दसी

प्र पर्वतानामुश्ती उपस्था दर्श्वे इव विषिते हासमाने। गार्वेव शभ्रे मातरा रिहागे विपाट्छुतुद्री पर्यसा जवेते १ इन्द्रेषिते प्रस्वं इंभर्ज्ञमाणे ग्रच्छा समुद्रं रथ्येव याथः । समारा गे ऊर्मिभः पिन्वमाने ऋनया वामनयामप्येति श्भे २ त्रच<u>्</u>या सिनर्धुं मातृतीमामया<u>सं</u> विपशिमुर्वीं सुभगीमगन्म । वृत्समिव मातरी संरिहाणे समानं योनिमनु संचरन्ती ३ एन व्यं पर्यसा पिन्वमाना ग्रन् योनि देवकृतं चरन्तीः । -न वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः किंयुर्विप्रौ नद्यौ जोहवीति ४ रमध्वं मे वर्चसे सोम्याय ऋतीवरीरुपं मुहूर्तमेवैः । प्र सिनधुमच्छा बृहुती मेनीषा ऽवस्युरेह्ने कुशिकस्य सून्ः ४ इन्द्री ऋस्माँ स्रेरदुद् वर्जबा हुरपहिन् वृत्रं प<u>रि</u>धिं नुदीनीम् । देवौऽनयत् सविता सुपाशि स्तस्य वयं प्रसवे योम उर्वीः ६ प्रवाच्यं शश्वधा वीर्यंश त दिन्द्रस्य कर्म यदिहं विवृश्चत्। वि वर्जेग परिषदी जघाना ऽऽयुन्नापोऽयनिमच्छमीनाः ७ एतद् वचौ जरितुर्मापि मृष्टा ग्रा यत् ते घोषानुत्तरा युगानि । \_ उक्थेषु कारो प्रति नो जुषस्व मा नो नि केः पुरुषुत्रा नर्मस्ते ५ त्र्यो षु स्वीसारः <u>का</u>रवै शृशोत युयौ वौ दूरादन<u>िसा</u> रथैन । नि षू नैमध्वं भवता सुपारा ग्रंधोग्रचाः सिनधवः स्रोत्याभिः ६ त्रा ते कारो शृगवा<u>मा</u> वर्चांसि युयार्थ दूरादर्न<u>सा</u> रथेन। नि ते नंसे पीप्यानेव योषा मर्यायेव कनया शश्वचे ते १०

यदुङ्ग त्वां भरताः संतरेयु गृंव्यन् ग्रामं इषित इन्द्रंजूतः । ग्रिषांदहं प्रस्वः सर्गतक्त ग्रा वो वृशे सुमृतिं युज्ञियांनाम् ११ ग्रितांरिषुर्भरता गृव्यवः स मर्भक्त विप्रः सुमृतिं नदीनांम् । प्र पिन्वध्वमिषयंन्तीः सुराधा ग्रा वृज्ञगाः पृगध्वं यात शीर्भम् १२ उद् वे क्रिमः शम्यां हु नत्वापो योक्त्रांशि मुञ्जत । मादुंष्कृतौ व्येनसा ऽघ्नचौ शूनमारंताम् १३

## (२८) स्रष्टाविंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रेः पूर्भिदातिरद् दासम्के विदद् वसुर्दर्यमानो वि शत्रून्। ब्रह्मजूतस्तन्वां वावृधानो भूरिदात्र स्रापृणद् रोदेसी उभे १ मखस्यं ते तिवषस्य प्र जूति मियमिं वाचेममृतीय भूषेन्। इन्द्रं चितीनामसि मानुषींगां विशां दैवीनामुत पूर्व्यावां २ इन्द्रौ वृत्रमेवृणोुच्छर्धनीतिः प्र मायिनामिमगुद् वर्पणीतिः । त्रहुन् व्यंसमुश<u>ध</u>ग्वने ष्वाविर्धेना त्रकृणोद् <u>रा</u>म्याणाम् ३ इन्द्रेः स्वर्षा जनयुन्नहोनि जिगायोशिग्भिः पृतेना स्रिभिष्टः। प्रारीचयन्मनेवे केतुमहा मिवनद्जयोतिर्बृहते रणीय ४ इन्द्रस्तुजो बुर्हणा स्रा विविश नृवद् दर्धानो नर्या पुरूणि । त्र्यचैतयद् <u>धियं इमा जेरि</u>त्रे प्रेमं वर्रामतिरच्छ्क्रमसाम् ४ मुहो मुहानि पनयनत्यस्येन्द्रेस्य कर्म सुकृता पुरूणि। वृजनैन वृजिनान् त्सं इंपेपेष मायाभिर्दस्यूँरभिभूत्योजाः ६ युधेन्द्रो मह्ना वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षिणप्राः । विवस्वतः सदेने ग्रस्य तानि विप्रा उक्थेभिः कवयौ गृगन्ति ७ सत्रासाहुं वरेरायं सहोदां संसवांसं स्वरपर्श्च देवीः । ससान यः पृथिवीं द्यामुतेमा मिन्द्रं मद्नत्यनु धीरंगासः ५ सुसानात्यौँ उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजेसं गाम्। हिरराययम्त भोगं ससान हुत्वी दस्यून् प्रार्थं वर्गमावत् ६ इन्द्र ग्रोषंधीरसनोदहानि वनस्पतीँरसनोदन्तरिचम्। बिभेदं वृलं नुनुदे विवाचो ऽथाभवद् दिमताभिक्रेतूनाम् १०

शुनं हुविम मुघवनिमिन्द्रं मुस्मिन् भरे नृतेम् वाजिसातौ । शृरवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनीनाम् ११

## (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

तिष्ठा हरी रथ ग्रा युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतो नो ग्रच्छ । पिबास्यनधौ अभिसृष्टो असमे इन्द्र स्वाहा रिएमा ते मदीय १ उपाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथस्य धूर्ष्वा युनिज्म । द्रवद् यथा संभृतं विश्वतिश्चा दुपेमं युज्ञमा वहात इन्द्रम् २ उपौ नयस्व वृषेगा तपुष्पो तेर्मव् त्वं वृषभ स्वधावः । ग्रसेतामश्चा वि म्चेह शोर्गा दिवेदिवे सदृशीरद्धि धानाः ३ ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजी युनज्मि हरी सर्खाया सधमाद स्राशू। स्थिरं रथं सुखर्मिन्द्राधितिष्ठेन् प्रजानन् विद्वाँ उपं याहि सोमेम् ४ मा ते हरी वृषेगा वीतपृष्ठा नि रीरम्न् यजमानासो ऋनये। युत्यायहि शर्थतो व्यं ते ऽरं स्तेभिः कृणवाम् सोमैः ४ तवायं सोमुस्त्वमेह्यर्वाङ् शिश्वतमं सुमनी ऋस्य पीहि। ग्रुस्मिन् युज्ञे बुर्हिष्या निषद्यां दिधष्वेमं जुठर इन्द्रंमिन्द्र ६ स्तीर्णं ते बहिः स्त ईन्द्र सोमः कृता धाना ग्रत्तवे ते हरिभ्याम्। तदीकसे पुरुशाकीय वृष्णे मुरुत्वते तुभ्ये राता हुवींषि ७ इमं नरः पर्वतास्तुभ्यमापः सिमन्द्र गोभिर्मध्मन्तमक्रन् । \_ तस्यागत्यां सुमनां ऋष्व पाहि प्रजानन् विद्वान् पृथ्या३ं ऋनु स्वाः ५ याँ स्राभीजो मुरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभवन् गुगस्तै। तेभिरेतं सजोषां वावशानोई उग्नेः पिंब जिह्नया सोमीमन्द्र ६ इन्द्र पिर्ब स्वधयां चित् सुतस्या ग्रेवां पाहि जिह्नयां यजत्र। म्रध्वर्योर्वा प्रयंतं शक्र हस्ता द्धोतुर्वा युज्ञं ह्विषो जुषस्व १० शनं हुवेम मुघवनिमिन्द्रे मुस्मिन् भरे नृतेमुं वाजसातौ। शृरवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम् ११

### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-६, ११) प्रथमादिनवर्चामेकादश्याश्च गाथिनो विश्वामित्रः (१०) दशम्याश्चाङ्गिरसो घोर ऋषी । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इमाम् षु प्रभृतिं सातये धाः शश्चेच्छश्वदूतिभिर्यादेमानः । \_\_ सुतेसुते वावृधे वर्धने<u>भि</u>र्यः कर्मभिर्मृहद्भिः सुश्र<u>ुतो</u> भूत् १ -इन्द्रीय सोमाः प्रदिवो विदाना ऋभुर्येभिर्वृषीपर्वा विहायाः । प्रयम्यमानान् प्रति षू गृंभाये न्द्र पिब वृषंध्रतस्य वृष्णंः २ पिबा वर्धस्व तर्व घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे । यथापिबः पूर्व्या ईन्द्र सोमां एवा पिहि पनयो ऋद्या नवीयान् ३ मुहाँ स्रमीत्रो वृजनै विरप्श्युर्ि ग्रं शर्वः पत्यते धृष्णवोर्जः । नाहं विव्याच पृथिवी चुनैनं यत् सोमासो हर्यश्वममन्दन् ४ महाँ उग्रो वविधे वीर्याय समाचेक्रे वृषभः काव्येन। इन्द्रो भर्गो वाजदा ग्रस्य गावुः प्र जीयन्ते दिर्ज्ञिणा ग्रस्य पूर्वीः ४ प्र यत् सिनर्धवः प्रस्वं यथाया न्नापः समुद्रं रथ्येव जग्मुः। त्र्यतिश्चिदिन्द्रः सदेसो वरीयान् य<u>दीं</u> सोमः पृगति दुग्धो <u>त्र्र</u>ंशः ६ समुद्रेण सिनधेवो यादमाना इन्द्रीय सोमं सुष्तं भरेन्तः । ग्रंशं दुहिन्ति हुस्तिनौ भृरित्रै र्मध्वः पुनिन्ति धारया पुवित्रैः ७ ह्रदा ईव कुत्तर्यः सोमुधानाः समी विव्याच सर्वना पुरूर्गि । -म्रज्ञा यदिन्द्रेः प्र<u>थ</u>मा व्याशं वृत्रं जेघुन्वाँ म्रवृशीत सोमेम् ५ त्रा तू भेर माकिरेतत् परि ष्ठाद् विद्या हि त्वा वसुपितं वसूनाम्। इन्द्र यत् ते माहिनं दत्रमः स्त्यस्मभ्यं तद्धर्यश्च प्र येन्धि ६ ग्रुस्मे प्र येन्धि मघवन्नृजीषि निन्द्रे रायो विश्ववरस्य भूरैः । ग्रस्मे शतं शरदौ जीवसे धा ग्रस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन् १० शनं हुवेम मुघवानिमिन्द्री मुस्मिन् भरे नृतेमुं वाजसातौ। शृँगवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घन्ते वृत्राणि संजितं धनीनाम् ११

(३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

(१-१०) प्रथमादिदशर्चां गायत्री (११) एकादश्याश्चानुष्टुप् छन्दसी वार्त्रहत्याय शर्वसे पृतनाषाद्वांय च। इन्द्र त्वा वर्तयामसि १ अर्वाचीनं सु ते मनं उत चर्चुः शतक्रतो । इन्द्रं कृगवन्तुं वाघतः २ नामनि ते शतक्रतो विश्वांभिर्गीर्भिरीमहे । इन्द्रंभिमातिषाद्वे ३ पुरुष्टुतस्य धामभः शतेनं महयामसि । इन्द्रंस्य चर्षणीधृतः ४ इन्द्रं वृत्राय हन्तेवे पुरुष्टूतमुपं ब्रुवे । भरेषु वाजसातये ४ वाजेषु सासहर्भव त्वामीमहे शतक्रतो । इन्द्रं वृत्राय हन्तेवे ६ द्युमेषुं पृतनाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रवंःसु च । इन्द्रं साच्चाभिमतिषु ७ शृष्मिन्तमं न ऊतये द्युमिनं पाहि जागृंविम् । इन्द्रं सोमं शतक्रतो ६ इन्द्र्याणि शतक्रतो या ते जनेषु पृत्रसुं । इन्द्रं तानि त स्रा वृणे ६ स्रगिनन्द्रं श्रवो बृहद् द्युमं देधिष्व दुष्टरम् । उत्ते शृष्टमं तिरामसि १० अर्वावतो न स्रा ग द्यथो शक्र परावतः । उ लोको यस्ते स्रिद्रव इन्द्रेह तत स्रा गिहि ११

## (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो वाच्यो वा प्रजापितः तावुभौ वा गाथिनो विश्वामित्रो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्रप् छन्दः

म्राभि तष्टेव दीधया मनीषा मत्यो न वाजी सुध्रो जिहानः।

म्राभि प्रियाणि मर्मृश्त परिण कवीरिच्छामि संदृशे सुमेधाः १
इनोत पृंच्छ जिनमा कवीनां मेनोधृतः सुकृतंस्तवत् द्याम्।
इमा उं ते प्र्रायोई वर्धमाना मनीवाता ग्रध न धर्मणि ग्मन् २
नि षीमिदत्र गृह्या दर्धाना उत च्वाय रोदंसी सम्भवन्।
सं मात्राभिर्मामरे येमुरुवीं ग्रन्तमृही समृते धार्यसे धः ३
ग्रातिष्ठन्तं परि विश्व ग्रभूष ञ्छरियो वसानश्चरित स्वरीचिः।
मृहत् तद् वृष्णो ग्रसुरस्य नामा ऽऽ विश्वरूपो ग्रमृतानि तस्थौ ४
ग्रस्त पूर्वो वृष्भो ज्याया निमा ग्रस्य शुरुधः सन्ति पूर्वाः।
दिवौ नपाता विदर्थस्य धीभिः चत्रं राजाना प्रदिवौ दधाथे ५
ग्रीणि राजाना विदर्थ पुरूणि परि विश्वानि भूष्यः सदासि।
ग्रपश्यमत्र मनसा जगुन्वान् वृते गनध्वा ग्रपि वायुकेशान् ६
तदिन्वंस्य वृष्भस्यं धेनो रा नामंभिर्मामरे सक्यं गोः।

श्रुनयदेनयदसुर्यं वसाना नि मायिनो मिमरे रूपमेस्मिन् ७ तदिन्वंस्य सिवतुर्निकेमें हिर्गययीम्मितिं यामिशिश्रेत्। श्रा सृष्टुती रोदंसी विश्विम्निवे श्रपीव योषा जिनमानि ववे ५ युवं प्रबस्य साधथो महो यद् देवी स्वस्तिः परि गः स्यातम्। गोपाजिह्नस्य तस्थुषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिनेः कृतानि ६ शुनं हेवेम मुघवनिमन्द्रे मुस्मिन् भरे नृतेमं वाजिसातौ। शृगवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घन्ते वृत्राणि संजितं धनीनाम् १०

## (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रं मतिर्हृद ग्रा वच्यमाना ऽच्छा पतिं स्तोमतष्टा जिगाति । या जागृविर्विदर्थे शस्यमाने न्द्र यत्ते जायेते विद्धि तस्य १ दिवश्चिदा पूर्व्या जार्यमाना वि जार्गृविर्विदर्थे शस्यमाना । भुद्रा वस्त्रारयर्जुना वस्तिना सेयमुस्मे सेनुजा पित्र्या धीः २ युमा चिदत्रं यमुसूरंसूत जिह्नाया अग्रुं पतुदा ह्यस्थात्। वर्षूषि जाता मिथुना सचिते तमोहना तपुषो बुध्न एता ३ निकरेषां निन्दिता मर्त्येषु ये ग्रस्मार्कं इंपतरो गोष् योधाः । इन्द्रं एषां दृंहिता माहिनावा नुद् गोत्राणि ससृजे दुंसनीवान् ४ सर्वा ह यत्र सर्विभिर्नवेगवै रभिज्ञ्वा सत्विभिर्गा स्नुनुग्मन्। सत्यं तदिन्द्रो दुशभिर्दर्शग्वैः सूर्यं विवेद् तमिस चियन्तेम् ५ इन्द्रो मधु संभृतमुस्त्रियायां पुद्रद् विवेद शुफवृन्नमे गोः। गुहां हितं गुह्यं गूळहम्प्सु हस्ते द्धे दिन्धे दिन्धे दिन्धे ग्रह्यं गूळहम्पस् ज्योतिर्वृगीत् तमसो विजान नारे स्याम द्रिताद्भीके । इमा गिरं सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वैन्द्र पुरुतमस्य कारोः ७ \_ ज्योतिर्युज्ञाय रोदेसी ग्रनुं ष्या दारे स्योम दुरितस्य भूरैः । भूरि चिद्धि तुंजतो मर्त्यस्य सुपारासौ वसवो बुईर्णावत् ५ शनं हुवेम मुघवनिमिन्द्रे मुस्मिन् भरे नृतेमुं वाजसातौ। शृरवन्तंमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनीनाम् ६

## तृतीयोऽध्यायः

#### व० १ ३१

#### (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

इन्द्रं त्वा वृष्भं व्यं स्ते सोमें हवामहे। स पिहि मध्वो अनधिसः १ इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं हर्य पुरुष्टत । पिबा वृषस्व तातृपिम् २ इन्द्र प्र गौ धितावानं युज्ञं विश्वेभिर्देवेभिः । तिर स्तवान विश्पते ३ इन्द्र सोमाः सुता इमे तवु प्र येन्ति सत्पते । चर्यं चन्द्रास इन्देवः ४ दुधिष्वा जुठरे सुतं सोमीमन्द्र वरेरयम् । तवे द्युचास इन्देवः ४ गिर्वेगः पाहि नेः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातिमद् यशः ६ <u>अभि द्युम्नानि वृतिन</u> इन्द्रं सच<u>न्ते</u> अद्गिता । <u>पी</u>त्वी सोमस्य वावृधे ७ <u>ऋर्वावती न</u> ऋा गीह प<u>रा</u>वर्तश्च वृत्रहन् । इमा जुषस्व <u>नो</u> गिर्रः **८** यदेन्तरा पेरावर्त मर्वावर्त च हूयसे । इन्द्रेह ततु ग्रा गीह ६

### (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

त्रा तू ने इन्द्र मुद्रच ग्घुवानः सोमेपीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिवः १ सत्तो होता न ऋत्वियं स्तिस्तिरे ब्हिरानुषक् । ऋयुंजन् प्रातरद्रयः २ इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त ग्रा बुर्हिः सीद । वीहि शूर पुरोळाशीम् ३ \_ <u>रा</u>रिन्ध सर्वनेषु ग एषु स्तोमेषु वृत्रहन् । <u>उ</u>क्थेष्विन्द्र गिर्वगः ४ मृतयः सोमुपामुरं रिहन्ति शर्वसस्पतिम् । इन्द्रं वृत्सं न मातरः ४ स मन्दस्वा ह्यनर्धसो रार्धसे तुन्वा मुहे। न स्तोतारं निदे करः ६ व्यमिन्द्र त्वायवौ हुविष्मेन्तो जरामहे । उत त्वमेस्म्युर्वसो ७ मारे ऋस्मद् वि मुंमुचो हरिप्रियार्वाङ यहि । इन्द्रे स्वधावो मत्स्वेह ५ त्र्यवार्त्रं त्वा सुखे र<u>थे</u> वहतामिन्द्र केशिना । घृतस्रू बहि<u>रा</u>सदे ६

#### (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता ।

#### गायत्री छन्दः

उपं नः सुतमा गृहि सोम्मिन्द्र गर्वाशिरम्। हरिभ्यां यस्ते ग्रस्मयुः १ तमिन्द्र मदमा गृहि बर्हिष्ठां ग्रावंभिः सुतम्। कुविन्वंस्य तृप्णवंः २ इन्द्रंमित्था गिरो ममा च्छांगुरिषिता इतः। ग्रावृते सोम्पीतये ३ इन्द्रं सोम्स्य पीतये स्तोमैरिह ह्वामहे। उक्थेभिः कुविदागम्त ४ इन्द्रं सोमाः सुता इमे तान् देधिष्व शतक्रतो। ज्ठरं वाजिनीवसो ४ विद्या हि त्वा धनंज्यं वाजेषु दधृषं क्वे। ग्रधां ते सुम्नमीमहे ६ इमिन्द्रं गर्वाशिरं यवाशिरं च नः पित्र। ग्रागत्या वृषेभिः सुतम् ७ तुभ्येदिन्द्र स्व ग्रोक्येई सोमं चोदामि पीतये। एष रारन्तु ते हृदि ६ त्वां सुतस्यं पीतये प्रतिमेन्द्र हवामहे। कुशिकासो ग्रवस्यवः ६

## (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या योह्यर्वाङुपे वनधुरेष्ठा स्तवेदनुं प्रदिवः सोम्पेयेम् । प्रिया संखीया वि मुचोप बुर्हि स्त्वामिमे हैव्यवाही हवन्ते १ त्रा यहि पूर्वीरति चर्षुणीराँ <u>अ</u>र्य ऋाशिषु उपं नो हरिभ्याम्। इमा हि त्वी मृतयः स्तोमीतष्टा इन्द्र हर्वन्ते सुरूयं जीषाणाः २ -स्रा नौ युज्ञं नैमोवृधं सजोषा इन्द्रं देव हरिभिर्याहि तूर्यम्। ग्रुहं हि त्वां मृतिभिजोंहंवीमि घृतप्रयाः सधमादे मधूनाम् ३ त्र्या <u>च</u> त्वामेता वृष<u>्णा वहति</u>ो ह<u>री</u> सर्वाया सुध्<u>रा</u> स्वङ्गी। धानावृदिन्द्रः सर्वनं जुषागः सखा सर्ल्युः शृगवृद् वन्देनानि ४ क्विन्मं गोपां करेसे जर्नस्य कुविद् राजीनं मघवन्नृजीषिन् । विन्म ऋषिं पपिवांसं सुतस्यं कुविन्मे वस्वी ग्रमृतंस्य शिर्जाः ४ म्रा त्वां बृहन्<u>तो</u> हरियो युजाना <u>म्र</u>वांगिन्द्र स<u>ध</u>मादौ वहन्त् । प्रये द्विता दिव ऋञानत्याताः सुसंमृष्टासो वृष्भस्यं मूराः ६ इन्द्र पिब वृषीधृतस्य वृष्ण ग्रा यं ते श्येन उशिते जभारे। यस्य मदे च्यावयंसि प्र कृष्टी र्यस्य मद्रे ऋपं गोत्रा व्वर्थं ७ शनं हुवेम मुघवनिमिन्द्रं मुस्मिन् भरे नृतेमुं वाजसातौ। शृरवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम् ५

## (३८) स्रष्टात्रिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः

श्रुयं ते श्रस्तु हर्युतः सोम् ग्रा हरिभिः सुतः ।
जुषाण ईन्द्र हरिभिर्न् ग्रा गृ ह्या तिष्ठ हरितं रथेम् १
हर्यनुषसंमर्चयः सूर्यं हर्यन्नरोचयः ।
विद्वांश्चिकित्वान् हर्यश्च वर्धस इन्द्र विश्वां श्रुभि श्रियः २
ह्यामिन्द्रो हरिधायसं पृथिवीं हरिवर्पसम् ।
ग्रुधारयद्धरितोर्भूरि भोजनं ययोरन्तर्हिश्चरेत् ३
जज्ञानो हरितो वृषा विश्वमा भौति रोचनम् ।
हर्यश्चो हरितं धत्त ग्रायुधा मा वर्षं बाह्नोर्हरिम् ४
इन्द्रो हर्यन्तमर्जुनं वर्षं शुक्रेरभीवृतम् ।
ग्रुपावृणोद्धरिभिरद्रिभिः सुत मुद् गा हरिभिराजत ४

## (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः

म्रा म्न्द्रैरिन्द्र हरिभि याहि म्यूरेरोमभिः।
मा त्वा के चिन्न यम्निवं ना पाशिनो ऽति धन्वेव ताँ ईहि १
वृत्रखादो वेलंङ्जः पुरां दुर्मो ग्रुपाम्जः।
स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दृळहा चिदाङ्जः २
गम्भीराँ उद्धीरिव क्रतुं पुष्यसि गा ईव।
प्र सुगोपा यवसं धेनवौ यथा हृदं कुल्या ईवाशत ३
म्रा नस्तुजं रियं भरां शं न प्रतिजानते।
वृत्तं पुक्वं फलेम्ङ्कीवं धूनुही न्द्रं संपारेणं वसुं ४
स्वयुरिन्द्र स्वराळेसि स्मिद्दिष्टिः स्वयंशस्तरः।
स वावृधान ग्रोजेसा पुरुष्टत भवां नः सुश्रवंस्तमः ४

## (४०) चत्वारिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

#### त्रिष्टुप् छन्दः

युध्मस्यं ते वृष्धभस्यं स्वराजं उग्रस्य यूनः स्थविरस्य घृष्वेः । अर्जूर्यतो वृज्जिणौ वीर्याईणीन्द्रं श्रुतस्यं मह्तो महानि १ महाँ श्रीस महिष् वृष्णयभिर्धनस्पृदुंग्र सहंमानो अनयान् । एको विश्वस्य भुवंनस्य राजा स योधयां च चययां च जनांन् २ प्र मात्राभी रिरिचे रोचेमानः प्र देवेभिर्विश्वतो अप्रतीतः । प्र मृज्मनां दिव इन्द्रंः पृथिव्याः प्रोरोर्म्हो अन्तरिचादृजीषी ३ उरुं गेभीरं जनुषाभ्युर्ंग्रं विश्वव्यंचसमवृतं मेतीनाम् । इन्द्रं सोमाः प्रदिविं सुतासः समुद्रं न स्ववत् आ विशन्ति ४ यं सोमीमन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भं न माता बिंभृतस्त्वाया । तं ते हिन्वन्ति तमुं ते मृजनत्य ध्वर्यवो वृषभ् पात्वा उं अ

(४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रुत्वा इन्द्र वृष्भो रणीय पिबा सोमीमनुष्वधं मदीय।

ग्रा सिञ्चस्व जठरे मध्ये ऊमिं त्वं राजीसि प्रदिवः सुतानीम् १
सजोषां इन्द्र सगेणो म्रुब्द्धः सोमं इंपब वृत्रहा शूर विद्वान्।
जिह शत्रूरंप मृधी नुद्दस्वा ऽथाभीयं कृणुहि विश्वती नः २
उत त्रृतुभिर्त्रातुपाः पाहि सोम् मिन्द्रं देवेभिः सिखिभिः सुतं नेः।
या ग्राभीजो म्रुतो ये त्वा उन्वहीन् वृत्रमदेधुस्तुभ्यमोजीः ३
ये त्विह्हित्ये मघवृत्रविर्धन् ये शाम्बरे हिरवो ये गविष्टो।
ये त्वा नूनमनुमदेन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सगेणो म्रुब्दिः ४
म्रुत्वन्तं वृष्भं वीवृधान मक्षवारिं दिव्यं शासिमन्द्रम्।
विश्वासाहुमवेसे नूतनायो ग्रं सहोदामिह तं हुवेम ४

(४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः सद्यो हं जातो वृष्यः कनीनः प्रभेर्तुमाव्दनर्धसः सुतस्यं ।
साधोः पिंब प्रतिकामं यथां ते रसांशिरः प्रथमं सोम्यस्यं १
यजायंथास्तदहरस्य कामें उशोः पीयूषमपिंबो गिरिष्ठाम् ।
तं ते माता परि योषा जिनत्री महः पितुर्दम् स्रासिञ्चदग्रे २
उपस्थायं मातरमन्नमेष्ट तिग्ममपश्यदिभ सोम्मूर्धः ।
प्रयावयंत्रचर्द गृत्सो स्रान्यान् महानि चक्रे पुरुधप्रतीकः ३
उग्रस्तुराषाळभिर्मूत्योजा यथावृशं तन्वं चक्र एषः ।
त्वष्टारिमन्द्रो जनुषाभिभूया ऽऽमुष्या सोममपिंबञ्चमूष् ४
शुनं हेवेम मुघवनिमन्द्रे मुस्मिन् भरे नृतेमं वाजसातौ ।
शृगवन्तमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनीनाम् ४

## (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

शंसी महामिन्द्रं यस्मिन् विश्वा ग्रा कृष्टयः सोम्पाः काम्मव्येन् । यं सुक्रतुं धिषणे विभ्वतृष्टं घृनं वृत्राणां जनयेन्त देवाः १ यं नु निकः पृतेनासु स्वराजं द्विता तरित नृतेमं हिरिष्ठाम् । इनतेमः सत्विभियों हे शूषैः पृथुज्जयां ग्रिमिनादायुर्दस्योः २ सहावां पृत्सु तरिण्नांवां व्यानृशी रोदंसी मेहनावान् । भगो न कारे हव्यों मतीनां इंपतेव चारुः सुहवों वयोधाः ३ धर्ता दिवो रजंसस्पृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वायुर्वस्पिर्मिन्युत्वान् । चपां वस्ता जनिता सूर्यस्य विभक्ता भागं धिषणेव वाजम् ४ शुनं हेवेम मुघवानिमन्द्रं मुस्मिन् भरे नृतेमं वाजसातौ । शृरावन्तेमुग्रमूतये सुमत्सु घन्नं वृत्राणि संजितं धनानाम् ४

## (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रः स्वाहां पिबतु यस्य सोमं ऋागत्या तुम्रौ वृष्भो मुरुत्वान् । ऋोरुव्यचाः पृगतामेभिरद्गै रास्यं हुविस्तन्वर्ः कार्ममृध्याः १ ग्रा ते सप्यूं जवसे युनिज्म ययोरने प्रदिवः श्रुष्टिमावः । इह त्वी धेयुर्हरेयः सुशिप्र पिबा त्वरंस्य सुषेतस्य चारोः २ गोभिर्मिम् चुं देधिरे सुपार मिन्द्रं ज्येष्ठचीय धार्यसे गृणानाः । मन्दानः सोमं पिवाँ त्रृंजीषिन् त्सम्सम्पर्यं पुरुधा गा ईषरय ३ इमं कामं मन्दया गोभिरश्चै श्चन्द्रवेता राधंसा पुप्रथंश्च । स्वर्यवो मृतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्रीय वाहः कुश्विकासो ग्रक्रन् ४ शुनं हेवेम मुघवनिमन्द्रं मुस्मिन् भरे नृतेमं वाजसातौ । शृरवन्तेमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनीनाम् ४

#### (४५) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्य जगती (४-६) चतुर्थ्यादितृचद्वयस्य त्रिष्टुप् (१०-१२) दशम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दांसि

चर्ष्णीधृतं मुघवनिमुक्थ्यर् मिन्द्रं गिरो बृहुतीरभ्यनूषत । वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभि रमेर्त्यं जरमागं दिवेदिवे १ शतक्रेतुमर्गवं शाकिनुं नरं गिरो मु इन्द्रमुपं यन्ति विश्वतः । वाजसनि पूर्भदं तूर्शिमृस्रं धामसाचमभिषाचं स्वविदेम २ त्र्याक्रे वसीर्<u>ज</u>रिता पेनस्यते ऽ<u>ने</u>ह<u>सः</u> स्तुभ् इन्द्रौ दुवस्यति । विवस्वतः सदेन ग्रा हि पिप्रिये संत्रासाहमभिमातिहनं स्तुहि ३ नृगाम् त्वा नृतमं गीभिरुकथै रभि प्र वीरमर्चता सबार्धः । -सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमी ग्रस्य प्रदिव एक ईशे ४ पूर्वीरस्य निष्पधो मत्येषु पुरू वसूनि पृथिवी बिभर्ति । \_ इन्द्राय द्याव स्रोषंधीरुतापी रियं रेच्चन्ति जीरयो वर्नानि ४ तुभ्यं ब्रह्मीिए गिरं इन्द्र तुभ्यं सत्रा दंधिरे हरिवो जुषस्व । बोध्याईपिरवसो नृतनस्य सखे वसो जरितृभ्यो वयो धाः ६ इन्द्रे मरुत्व इह पहि सोमुं यथा शार्याते ग्रपिबः स्तस्य । तव प्रणीती तर्व शूर शर्म ज्ञा विवासन्ति कवर्यः सुयुज्ञाः ७ स वविशान इह पिहि सोमं मुरुद्धिरिन्द्र सर्विभिः स्तं नेः। जातं यत् त्वा परि देवा स्रभूषन् मुहे भरीय पुरुहूत् विश्वे ५ <u>अप्रूप्त</u>र्ये मरुत अापिरेषो ऽमेन्द्र चिन्द्रमनु दार्तिवाराः ।

तेभिः साकं इंपेबतु वृत्रखादः सुतं सोमं दाशुषः स्वे सधस्थे ६ इदं ह्यन्वोजेसा सुतं रोधानां पते । पिबा त्वर्रस्य गिर्वणः १० यस्ते ग्रनुं स्वधामसेत् सुते नि येच्छ तुन्वेम् । स त्वां ममत्तु सोम्यम् ११ प्रते ग्रश्नोतु कुन्दयोः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । प्र बाहू शूर राधंसे १२

### (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रम्वां गायत्री (४, ७-८) पञ्चम्याः सप्तम्यष्टम्योश्च त्रिष्टुप् (६) षष्ठचाश्च जगती छन्दांसि

धानार्वन्तं कर्मभर्गं मपूपर्वन्तमुक्थिनम् । इन्द्रं प्रातर्जुषस्व नः १ पुरोळाशं पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च । तुभ्यं हुव्यानि सिस्नते २ पुरोळाशं च नो घसौ जोषयासे गिर्रश्च नः । वधूयुरिव योषंगाम् ३ पुरोळाशं सनश्रुत प्रातःसावे जुषस्व नः । इन्द्र क्रतुर्हि ते बृहन् ४ माध्यंन्दिनस्य सर्वनस्य धानाः पुरोळाशंमिन्द्र कृष्वेह चार्रुम् । प्र यत् स्तोता जीरता तूर्यर्थो वृषायमीण उपं गीर्भिरीष्टे ५ तृतीये धानाः सर्वने पुरुष्टुत पुरोळाश्चमाहितं मामहस्व नः । ऋभुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रयंस्वन्त उपं शिच्चेम धीतिभिः ६ पूष्यवते ते चकृमा करम्भं हरिवते हर्यश्चाय धानाः । ऋपूपमिद्ध सर्गणो मुरुद्धः सोमं पित्र वृत्रहा शूर विद्वान् ७ प्रति धाना भरत तूर्यमस्मै पुरोळाशं वीरत्माय नृगाम् । दिवेदिवे सुदृशीरिन्द्र तुभ्यं वर्धन्तु त्वा सोम्पेयोय धृष्णो ५

### (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इन्द्रापर्वतौ (२-१४) द्वितीयादित्रयोदशानामिन्द्रः (१५-१६) पञ्चदशीषोडश्योः

ससर्परी वाक् (१७-२०) सप्तदश्यादिचतसृगां रथाङ्गानि (२१-२४) एकविंश्यादिचतसृगाञ्चाभिशापो देवताः ।

(१-६, ११, १४-१४, १७, १६, २१, २३-२४)

प्रथमादिनवर्चामेकादशीचतुर्दशीपञ्चदशीसप्तदश्येकोनविंश्येकविंशीत्रयोविंशीचतुर्विं शीनाञ्च त्रिष्टुप् (१०, १६) दशमीषोडश्योर्जगती (१२, २०, २२) द्वादशीविंशीद्वाविंशीनामनुष्टुप् (१३) त्रयोदश्या गायत्री (१८) ग्रष्टादश्याश्च

### बृहती छन्दांसि

इन्द्रीपर्वता बृहुता रथेन वामीरिष् ग्रा वहतं सुवीरीः। वीतं हुव्यानयध्वरेषुं देवा वधेथां गीभीरिळया मदेन्ता १ तिष्टा सु कं मघवन् मा पर्रा गाः सोमस्य नु त्वा सुष्तस्य यिन । पितुर्न पुत्रः सिचमा रभे त इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शैचीवः २ शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृशीही न्द्रीय वाहेः कृशवाव जुष्टेम् । एदं बृहिर्यजीमानस्य सीदा ऽथां च भूदुक्थिमन्द्रीय शुस्तम् ३ जायेदस्तं मघवन् त्सेदु योनि स्तदित् त्वां युक्ता हरयो वहन्तु । यदा कदा च सुनवाम् सोम मुग्निष्ट्वां दूतो धन्वात्यच्छ ४ परा याहि मघवुना च याही न्द्र भातरभ्यत्र ते ऋर्थम्। यत्रा रथस्य बृहुतो निधानं विमोचेनं वाजिनो रासंभस्य ५ त्रपाः सोम्मस्तिमिन्द्र प्रयोहि कल्याणीर्जाया सुरर्णं गृहे ते । यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोर्चनं वाजिनो दर्ज्ञिणावत् ६ इमे भोजा ग्रङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो ग्रस्रस्य वीराः । विश्वामित्राय दर्दतो मघानि सहस्रसावे प्र तिरन्त ग्रायुः ७ रुपंरूपं मुघवा बोभवीति मायाः कृरवानस्तन्वं१परि स्वाम्। त्रियंद् दिवः परि मुहूर्तमागात् स्वैर्मनत्रैरनृतुपा त्रातावी ५ महाँ ऋषिर्देवजा देवजूतो ऽस्तिभ्नात् सिन्धुंमर्ण्वं नृचर्जाः । विश्वामित्रो यदवंहत् सुदास मप्रियायत कुशिके भिरिन्द्रेः ६ हुंसा ईव कृगुथ श्लोकमद्रिभि मंदन्तो गीर्भिरध्वरे सुते सर्चा। देवेभिर्विप्रा ऋषयो नृचन्नसो वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधुं १० उपु प्रेतं कुशिकाश्चेतर्यध्वा मर्श्वं राये प्र मुंञ्चता सुदासः । राजो वृत्रं जेङ्गुनुत् प्रागपागुद् गर्था यजाते वर स्रा पृथिव्याः ११ य इमे रोदंसी उभे ऋहमिन्द्रमतुष्टवम्। विश्वामित्रस्य रत्तति ब्रह्मेदं भारतं जनम् १२ विश्वामित्रा त्ररासत् ब्रह्मेन्द्रीय वृज्जिरौ । करदिन्नः सुरार्धसः १३ किं ते कृरवन्ति कीकेटेषु गावो नाशिरं दुह्रे न तेपन्ति घुर्मम्। त्र्या नौ भर प्रमीगन्दस्य वेदौ नैचाशाखं म<u>िषवन् रनधया नः</u> १४ ससप्रीरमेतिं बार्धमाना बृहन्मिमाय जुमदेग्निदत्ता । त्रा सूर्यस्य दु<u>हि</u>ता तेतान श्रवी देवेष्<u>व</u>मृतेमजुर्यम् १४

ससर्परीरभरत् तूर्यमेभ्यो ऽधि श्रवः पाञ्चीजनयासु कृष्टिषु । सा पुच्या नव्यमायुर्दधीना यां में पलस्तिजमद्ग्रयी दुदुः १६ स्थिरौ गावौ भवतां वीळ्रचो मेषा वि वर्हि मा युगं वि शारि। इन्द्रं पातुल्ये ददतां शरीतो ररिष्टनेमे ऋभि नः सचस्व १७ बर्ल धेहि तुनूष् नो बर्लिमन्द्रानुळत्सु नः । बर्ल तोकाय तर्नयाय जीवसे त्वं हि बेलदा ग्रसि १८ त्रुभि व्ययस्व खद्रिरस्य सार मोजी धेहि स्पन्दने शिंशपीयाम्। त्रचं वीळो वीळित <u>वीळयंस्व</u> मा यामां<u>द</u>स्मादवं जीहिपो नः १६ त्र्ययम्स्मान् वनुस्प<u>ति</u> र्मा <u>च</u> हा मा चे रीरिषत्। स्वस्त्या गृहेभ्य ग्रावसा ग्रा विमोर्चनात् २० इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनीं ऋद्य योच्छेष्ठाभिर्मघवञ्छर जिन्व । यो नो द्वेष्टचर्धरः सस्पदीष्ट्र यम् द्विष्मस्तम् प्राणो जहातु २१ परशं चिद् वि तंपति शिम्बलं चिद् वि वृंश्चति । उखाँ चिदिन्द्र येषेन्ती प्रयस्ता फेर्नमस्यति २२ न सार्यकस्य चिकिते जनासो लोधं नैयन्ति पश मनर्यमानाः । नावाजिनं वाजिनां हासयन्ति न गर्द्भं पुरो ऋश्वीन्नयन्ति २३ इम ईन्द्र भरतस्यं पुत्रा ग्रंपिपत्वं चिकितुर्न प्रिपित्वम् । 

(४८) ग्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम् (१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो वाच्यो वा प्रजापतिर्ऋषः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इमं मृहे विद्ध्यीय शूषं शश्वत् कृत्व ईड्याय प्र जिभुः । शृणोत्तं नो दम्येभिरनीकैः शृणोत्व्यग्निर्द्वव्येरजिस्तः १ मिहं मृहे द्विवे ग्रीचां पृथिव्ये कामो म इच्छन्नरित प्रजानन् । ययोर्ह्व स्तोमे विद्धेषु देवाः संपूर्यवो मादयन्ते सचायोः २ युवोर्ऋ्तं रोदसी सत्यमस्तु मृहे षु ग्राः सुविताय प्र भूतम् । इदं दिवे नमो ग्रग्ने पृथिव्ये संपूर्याम् प्रयंसा यामि रत्नम् ३ उतो हि वा पूर्व्या ग्राविविद्र ऋतावरी रोदसी सत्यवार्चः । नरिश्चद् वां सिम्थे शूरसातौ ववन्दिरे पृथिवि वेविदानाः ४ को ऋद्धा वैद क इह प्र वीचद् देवाँ ऋच्छी पृथ्याई का समैति। दर्श एषामव्मा सदासि परेषु या गुह्येषु वृतेषु ४ क्विर्नचर्चा ग्रभि षीमचष्ट ग्र्तस्य योना विषृते मदन्ती । नानां चक्राते सर्दनुं यथा वेः समानेन क्रतुना संविदाने ६ समानया वियुते दूरेग्रन्ते ध्रुवे पदे तस्थतुर्जागुरूकै। उत स्वसारा युवृती भवन्ती ग्रादु ब्रुवाते मिथुनानि नाम ७ विश्वेदेते जर्निमा सं विविक्तो मुहो देवान् बिम्नती न व्यर्थेते। एजंद् ध्रुवं पंत्यते विश्वमेकं चरंत् पतित्र विषुंगं वि जातम् ५ सनौ पुराणमध्येम्यारा न्महः पितुर्जनितुर्जामि तर्नः । देवासो यत्रं पनितार एवं रुरौ पृथि व्युते तुस्थुरन्तः ६ इमं स्तोमं रोदसी प्र ब्रवीम यृदूदराः शृगवन्नग्निज्जाः । हिरंगयपाणिः सविता सुंजिह्न स्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमानः । देवेषुं च सवितः श्लोकमश्रे रादुस्मभ्यमा सुव सर्वतितिम् ११ सुकृत् सुंपा्राः स्ववां ऋृतावां देवस्त्वष्टार्वसे तानि नो धात्। \_ पूष्रवन्ते त्रुभवो मादयध्वमूर्ध्वग्रीवागो ग्रध्वरमेतष्ट १२ -विद्युद्रेथा मुरुते ऋष्टिमन्तौ दिवो मर्या ऋतजाता ऋयासेः । सरेस्वती शृगवन् युज्ञियांसो धातां रियं सहवीरं तुरासः १३ विष्णुं स्तोमसः पुरुद्स्ममुर्का भगस्येव कारिणो यामेनि ग्मन्। उरुक्रमः केकुहो यस्य पूर्वी नं मेर्धन्ति युवृतयो जिनेत्रीः १४ इन्द्रो विश्वैर्वीर्युईः पत्यमान उभे ग्रा पंप्रो रोदंसी महित्वा। प्रंदरो वृत्रहा धृष्ण्षेणः संगृभ्यो न स्रा भरा भूरि पश्चः १५ -नासत्या मे पितरी बनधुपृच्छी सजात्येमुश्विनोश्चारु नामे । युवं हि स्थो रियदौ नौ रयीगां दात्रं रेचेथे स्रकवैरदेब्धा १६ मुहत् तद् वेः कवयुश्चारु नामु यद्धे देवा भर्वथ विश्व इन्द्रे। सर्ख त्रभूभिः पुरुहृत प्रियेभि रिमां धियं सातये तत्तता नः १७ ग्रर्यमा गो ग्रदितिर्यज्ञियासो ऽदेब्धानि वर्रगस्य वतानि । य्योतं नो ग्रनपत्यानि गन्तौः प्रजावनि नः पशमाँ ग्रस्तु गातुः १८ देवानां दूतः पुरुध प्रसूतो ऽनागान् नो वोचत् सर्वताता । शृगोत् नः पृथिवी द्यौरुतापः सूर्यो नर्चत्रैरुर्वर्शन्तरिन्नम् १६

शृगवन्तुं नो वृष्णः पर्वतासो ध्रुवचेमास इळ्या मदेन्तः । ग्रादित्येनीं ग्रदितिः शृणोतु यच्छ्रंन्तु नो मुरुतः शर्मं भुद्रम् २० सद्यं सुगः पितुमाँ ग्रस्तु पनथा मध्वां देवा ग्रोषधीः सं पिपृक्तः । भगों मे ग्रग्ने स्क्ये न मृध्या उद् रायो ग्रंश्यां सदेनं पुरुचोः २१ स्वदंस्व हुव्या समिषौ दिदी ह्यस्मद्रय्रंक् सं मिमीहि श्रवांसि । विश्वां ग्रग्ने पृत्सु ताञ्जेषि शत्रूं नहा विश्वां सुमनां दीदिही नः २२

# (४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो वाच्यो वा प्रजापतिर्सृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

उषसः पूर्वा ग्रध यद् व्यूष् मृहद् वि जीज्ञे ग्रुचरं पुदे गौः। वृता देवानामुप नु प्रभूषिन् मृहद् देवानामसुरत्वमेकेम् १ मो षू गो अत्री जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरी पद्जाः । पुरारायोः सद्यनोः केतुरन्त मृहद् देवानामसुरत्वमेकम् २ वि में पुरुत्रा पंतयन्ति कामाः शम्यच्छा दीद्ये पूर्व्यार्णि । समिद्धे स्रमावृतमिद् वेदेम मुहद् देवानांमस्रत्वमेकेम् ३ समानो राजा विभृतः पुरुत्रा शयै शयासु प्रयुतो वनानु । श्रुनया वृत्सं भरति चेति माता मृहद् देवानीमसुरत्वमेकेम् ४ <u> स्राचित् पूर्वास्वपैरा स्रनूरुत् सद्यो जातास् तर्रुणीष्वन्तः ।</u> त्रन्तर्वतीः स्वते त्रप्रवीता महद् देवानीमसुरत्वमेकेम् ४ शयुः पुरस्ताद्ध नु द्विमाता ऽबनिधनश्चरित वृत्स एकः। मित्रस्य ता वर्रगस्य वृतानि मुहद् देवानामस्रत्वमेकम् ६ द्विमाता होता विदर्थेषु समा ळन्वग्रं चरति चेति बुधः । प्र ररायानि ररायवाचौ भरन्ते मुहद् देवानामस्रत्वमेकम् ७ शूरस्येव युध्यतो स्रन्तमस्य प्रतीचीनं ददृशे विश्वमायत्। श्रुन्तर्मृतिश्चरित निष्विधं गो मृहद् देवानामस्रत्वमेकम् ५ नि वैवेति पलितो दूत ग्री स्वन्तर्मुहांश्चरित रोचनेन । वप्षि बिभ्रद्भि नो वि चेष्टे मुहद् देवानामसुरत्वमेकम् ६ विष्णुर्गोपाः पेरमं पति पार्थः प्रिया धामनियुमृता दर्धानः । श्रुग्निष्टा विश्वा भुवनानि वेद मृहद् देवानीमस्रत्वमेकम् १०

नानां चक्राते युम्याई वर्षेषि तयौरनयद् रोचेते कृष्णम्नयत्। श्यावीं च यदर्रेषी च स्वसारी महद् देवानामस्रत्वमेकम् ११ माता च यत्र दुहिता चे धेनू संबुर्द्घे धापयेते समीची। त्रुतस्य ते सर्दसीळे त्रुन्त मृहद् देवानीमस्रत्वमेकेम् १२ त्र्यनयस्या वृत्सं रिहृती मिमाय कर्या भुवा नि देधे <u>धे</u>नुरूधः । त्रमृतस्य सा पर्यसापिन्वतेळी मुहद् देवानीमस्रत्वमेकेम् १३ पद्यां वस्ते पुरुरूपा वर्ष ष्यूर्ध्वा तस्थौ त्रयिवं रेरिहारा। त्रमृतस्य सद्य वि चेरामि विद्वान् मृहद् देवानीमसुरत्वमेकेम् १४ पुदे ईव निहिते दुस्मे ऋन्ता स्तयौरनयद् गुह्यमाविरनयत्। सधीचीना पृथ्याई सा विषूची मृहद् देवानामसुरत्वमेकेम् १५ त्र्या <u>धे</u>नवौ धुनयन्<u>ता</u>मिशिश्वीः सबुर्दुघीः श<u>श</u>या त्र्रप्रदुग्धाः । नव्यनिव्या युवृतयो भवन्ती मृहद् देवानीमसुरत्वमेकेम् १६ यद्नयास् वृष्भो रोरवीति सो ऋनयस्मिन् यूथे नि देधाति रेतः । स हि चपीवान् त्स भगुः स राजी मुहद् देवानीमसुरत्वमेकेम् १७ वीरस्य नु स्वश्वर्यं जनासः प्र नु वौचाम विदुरस्य देवाः । षोळहा युक्ताः पञ्चेपञ्चा वेहन्ति मृहद् देवानीमसुरत्वमेकेम् १८ देवस्त्वष्टां स<u>वि</u>ता <u>विश्वरूपः पुपोषं प्रजाः पुर</u>ुधा जंजान । इमा च विश्वा भुवनानयस्य मृहद् देवानीमसुरत्वमेकेम् १६ \_ मुही समैर<u>ञ्</u>चमवां समीची उुभे ते ग्रस्य वस्ना नयृष्टे । शृरावे वीरो विन्दमानो वसूनि मुहद् देवानास्रत्वमेकम् २० \_ इमां चे नः पृथिवीं विश्वधाया उपे चेति हितमित्रो न राजा । \_ पुरःसर्दः शर्मुसदो न वीरा मृहद् देवानमिसुरत्वमेकेम् २१ \_ निष्षिध्वरीस्त ग्रोषेधीरुतापौ रयिं ते इन्द्र पृथिवी बिभर्ति । सर्वायस्ते वामुभाजः स्याम मुहद् देवानामसुरत्वमेकेम् २२

> चतुर्थोऽध्यायः व० १<sup>—</sup>२५ (५०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो वाच्यो वा प्रजापतिर्सृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः न ता मिनन्ति मायिनो न धीरौ बृता देवानौ प्रथमा ध्रुवारि । न रोदंसी अद्भुहां वेद्याभि न पर्वता निनमें तस्थिवांसः १ षड् भाराँ एको स्रचेरन् बिभार्त्यृतं वर्षिष्टुम्पु गावु स्रागुः । तिस्रो मुहीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहिते दश्येंका २ <u>त्रिपाज</u>स्यो वृष्भो <u>विश्वरूप उत त्र्युधा पुरुध प्रजावीन्</u> । <u>त्र्यनीकः पेत्यते माहिनावान् त्स रेत</u>ोधा वृष्टभः शर्श्वतीनाम् ३ <u> ग्र</u>ुभीकं ग्रासां पद्वीरेबो ध्यादित्यानीमह्ने चार् नामे । त्र्यापेश्चिदस्मा त्रुरमन्त <u>दे</u>वीः पृथग् व्रजन्त<u>ी</u>ः परि षीमवृञ्जन् ४ त्री षुधस्था सिनधवस्त्रः केवीना मृत त्रिमाता विदर्थेषु सम्राट्। त्रमृतावरीयोषिणास्तिस्रो ग्रप्या स्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ४ त्रिरा दिवः संवितुर्वायांिण दिवेदिव ग्रा स्व त्रिर्नो ग्रह्णः। त्रिधातुं राय ग्रा सुवा वसूनि भर्ग त्रातर्धिषणे सातये धाः ६ त्रिरा दिवः संविता सौषवीति राजाना मित्रावरुंगा सुपागी। त्रापिश्चिदस्य रोदेसी चिदुर्वी रहं भिचन्त सिवतः स्वायं ७ त्रिर<u>ुत्त</u>मा दूरणशा रो<u>च</u>नानि त्रयो राजनत्यसुरस्य वीराः । त्रुतार्वान इ<u>षि</u>रा दूळभां<u>स</u> स्त्रिरा <u>दिवो वि</u>दर्थे सन्तु <u>दे</u>वाः **५** 

## (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र में विविक्वाँ श्रेविदन्मनीषां धेनुं चरेन्तीं प्रयुतामगीपाम् । सद्यश्चिद् या दुंदुहे भूरिं धासे रिन्द्रस्तद्ग्गः पिनितारी श्रस्याः १ इन्द्रः सु पूषा वृषेणा सुहस्ती दिवो न प्रीताः शृश्ययं दुंदुहे । विश्वे यर्दस्यां रणयेन्त देवाः प्र वोऽत्रं वसवः सुम्रमंश्याम् २ या जामयो वृष्णं इच्छन्ति शक्तिं नेमस्यन्तीर्जानते गर्भमस्मिन् । श्रच्छां पुत्रं धेनवौ वावशाना मृहश्चरित्त बिश्चतं वर्पूषि ३ श्रच्छां विविक्ष्म रोदंसी सुमेके ग्राव्णो युजानो श्रेध्वरे मेनीषा । इमा उंते मनेवे भूरिवारा ऊर्ध्वा भवन्ति दर्शता यजित्राः ४ या ते जिह्ना मधुमती सुमेधा श्रग्ने देवेषूच्यतं उर्द्यो । तयेह विश्वाँ श्रवंसे यजित्राना सोदय पाययां चा मधूनि ४

या ते स्रमे पर्वतस्येव धारा संश्चन्ती पीपर्यंद् देव चित्रा। तामुस्मभ्यं प्रमंतिं जातवेदो वसो रास्व स्मृतिं विश्वजनयाम् ६

#### (४२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

<u>धेनुः प्र</u>बस्य काम्यं दुर्हा<u>ना</u> ऽन्तः पुत्रश्चरित दर्ज्विणायाः । त्र्या द्यौतुनिं वहति शभ्रया<u>मो</u> षसः स्तोमौ त्र्यश्वनावजीगः १ सुयुग् वहन्ति प्रति वामृतेनो ध्वां भवन्ति पितरेव मेधाः । \_ जरेथामुस्मद् वि पुर्शर्मनीषां युवोरवश्चकृमा योतमुर्वाक् २ सुयुग्भिरश्वैः सुवृता रथेन् दस्नविमं शृंगुतं श्लोकमद्रैः । किमुङ्ग वां प्रत्यवितिं गिमिष्ठा ऽऽहुर्विप्रसो ग्रिश्वना प्राजाः ३ त्र्या मनयेथामा गतं कच्चिदेवै विश्वे जनासो त्रश्विना हवन्ते। इमा हि वां गोत्रमंजीका मधूनि प्र मित्रासो न दुदुरुस्रो ऋग्रे ४ \_ तिरः पुरू चिदश्विना रजो स्याङ्कृषो वो मघवाना जनेषु । एह यातं पथिभिर्देवयानै र्दस्नविमे वा निधयो मधूनाम् ४ पुरागमोकः सरूयं शिवं वां युवोर्नरा द्रविगं जहाव्याम् । पुनेः कृरा<u>वानाः स</u>रूया <u>शिवानि</u> मध्वां मदेम <u>स</u>ह नू सं<u>मा</u>नाः ६ त्र्यर्श्वना <u>वायुनो युवं सुंदत्ता नियुद्धिश्च स</u>जोषंसा युवाना । नासंत्या तिरोत्रीह्नचं जुषाणा सोमं पिबतम्सिधां सुदान् ७ त्रश्चि<u>ना</u> परि वामिषः <u>पुरूची रीयुर्गी</u>र्भिर्यतमाना त्रम्धाः । रथों ह वामृतुजा ऋद्रिजूतः परि द्यावीपृथिवी यीति सद्यः ५ त्रश्विना मधुष्त्रीमो युवाकुः सोमुस्तं पीतुमा गीतं दुरोणे। रथों ह वां भूरि वर्षः करिक्रत् सुतावतो निष्कृतमार्गमिष्ठः ६

### (५३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । मित्रो देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चां त्रिष्टुप् (६-६) षष्ठचादिचतसृगाञ्च गायत्री छन्दसी मित्रो जनान् यातयित ब्रुवागो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्यांम् । मित्रः कृष्टीरिनिमिषाभि चष्टे मित्रायं हुव्यं घृतवंजुहोत १

प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयेस्वान् यस्ते आदित्य शिचित वृतेने ।
न हेनयते न जीयते त्वोतो नैन्मंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात् २
अनुमीवास इळ्या मदेन्तो मितर्ज्ञवो वरिमुन्ना पृथिव्याः ।
आदित्यस्य वृतम्पिच्चयन्तो व्यं मित्रस्य सुमृतौ स्याम ३
अयं मित्रो नेमस्यः सुशेवो राजा सुच्चत्रो अजिनष्ट वेधाः ।
तस्य व्यं सुमृतौ यृज्ञियस्या ऽपि भृद्रे सौमन्से स्याम ४
मृहाँ आदित्यो नर्मसोप्सद्यौ यात्यज्जेनो गृण्ते सुशेवः ।
तस्मा एतत् पनर्यतमाय जुष्टे मृग्नौ मित्रायं हुविरा जुहोत ५
मित्रस्य चर्षण्रीधृतो ऽवौ देवस्य सानुसि । द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम् ६
अभि यो महिना दिवं मित्रो ब्भूवं सप्रथाः । अभि श्रवोभिः पृथिवीम् ७
मित्राय पर्च येमिरे जना अभिष्टिशवसे । स देवान् विश्वान् बिभर्ति ६
मित्रो देवेष्वायुषु जनीय वृक्तबहिषे । इषे इष्टवंता अकः ६

## (४४) चतुःपञ्चाशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रभृचामृभवः (५-७) पञ्चम्यादितृचस्य च त्रृभव इन्द्रश्च देवताः । जगती छन्दः

इहेह वो मनसा बनधता नर उशिजों जग्मुरिभ तानि वेदेसा। याभिर्मायाभिः प्रतिज्ञितवर्षसः सौधेन्वना यज्ञियं भागमान्श १ याभिः शचीभिश्चमुसाँ अपिंशत ययां धिया गामिरिणीत चर्मणः। येन हरी मनसा निरत्ने तेन देवत्वमृंभवः समानश २ इन्द्रस्य स्वरूयमृभवः समानश र्मिनोर्नपति अपसौ दधन्विरे। सौधन्वनासौ अमृतत्वमेरिरे विष्वी शमीभिः सुकृतः सुकृत्यां ३ इन्द्रेण याथ स्रर्थं सुते सचाँ अथो वशानां भवथा सह श्रिया। न वेः प्रतिमै सुकृतानि वाघतः सौधेन्वना ऋभवो वीर्याण च ४ इन्द्रं ऋभुभिर्वाजविद्धः समृत्तितं सुतं सोम्मा वृषस्वा गर्भस्त्योः। धियेषितो मेघवन् दाशुषौ गृहे सौधन्वनिभिः सह मेत्स्वा नृभिः ४ इन्द्रं ऋभुमान् वाजवान् मत्स्वेह नो ऽस्मिन् त्सर्वने शच्यां पुरुष्टुत। इमानि तुभ्यं स्वसंराणि येमिरे वृता देवानां मनुषश्च धर्मभिः ६ इन्द्रं ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजयेतिह स्तोमं जिर्तुरुपं याहि युज्ञियम्।

# शतं केतेभिरिषिरेभिरायवे सहस्रंगीथो ग्रध्वरस्य होमेनि ७

### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उषो वार्जेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मेघोनि ।
पुराणी देवि युवृतिः पुरेषि रन् वृतं चेरिस विश्ववारे १
उषो देव्यमेर्त्या वि भीहि चन्द्ररेथा सूनृता ईरयेन्ती ।
ग्रा त्वां वहन्तु सुयमांसो ग्रश्चा हिर्गयवर्णा पृथुपार्जसो ये २
उषंः प्रतीची भुवनानि विश्वो र्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतुः ।
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या वेवृत्स्व ३
ग्रव् स्यूमेव चिन्वती मुघोन युषा योति स्वसंरस्य पत्ती ।
स्वर्श्जनेन्ती सुभगा सुदंसा ग्रान्ताद दिवः पप्रथ ग्रा पृथिव्याः ४
ग्रच्छा वो देवीमुषसं विभातीं प्र वो भरध्वं नमसा सुवृक्तिम् ।
ऊर्ध्वं मेधुधा दिवि पाजो ग्रश्चेत् प्र रोचना रुरुचे रुरवसंदृक् ४
ग्रुतावरी दिवो ग्रुकेरेबो ध्या रेवती रोदंसी चित्रमंस्थात् ।
ग्रायतीमंग्र उषसं विभातीं वाममेषि द्रविणं भिन्नमाणः ६
ग्रुतस्य बुध्न उषसामिष्ययन् वृषां मुही रोदंसी ग्रा विवेश ।
मुही मित्रस्य वर्रुणस्य माया चन्द्रेवं भानुं वि देधे पुरुत्रा ७

### (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-१८) ग्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्रः (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य च जमदिग्नवां त्रृषिः । (१-३) प्रथमादितृचस्येन्द्रावरुणौ (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य बृहस्पितः (७-६) सप्तम्यादितृचस्य पूषा (१०-१२) दशम्यादितृचस्य सिवता (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्य सोमः (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य च मित्रावरुणौ देवताः । (१-३) प्रथमतृचस्य त्रिष्टुप् (४-१८) चतुर्थ्यादिपञ्चदशर्चाञ्च गायत्री छन्दसी

इमा उं वां भृमयो मनयमाना युवाविते न तुज्यां स्रभूवन् । क्वर् त्यदिन्द्रावरुणा यशौ वां येने स्मा सिनं भरेथः सर्विभ्यः १ स्रयम् वां पुरुतमौ रयीय ञ्छेश्वतममवसे जोहवीति । सजोषांविन्द्रावरुणा मुरुद्धि दिंवा पृथिव्या शृंगुतं हवं मे २ ग्रस्मे तर्दिन्द्रावरुणा वस् ष्या दुस्मे रियमेरुतः सर्ववीरः । <u>अस्मान् वर्रूत्रीः शर्शैरव नत्वस्मान् होत्रा भारती</u> दर्ज्ञिणाभिः ३ बृह्रस्पते जुषस्व नो हुव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रत्नीन दाशुषे ४ शुचिमुकैर्बृहस्पति मध्वरेषु नमस्यत । ग्रनाम्योज ग्रा चेके ४ वृष्भं चेर्षगीनां विश्वरूपमद्मिभ्यम् । बृहस्पतिं वरेरयम् ६ -इयं ते पूषन्नाघृगे सृष्टतिर्देव नव्यसी । ग्रस्माभिस्तुभ्यं शस्यते ७ \_ तां जुषस्व गिरं मर्म वाजयन्तीमवा धिर्यम् । वधूयुरिव योषेगाम् 🕏 यो विश्वाभि विपश्यति भ्वना सं च पश्यति । स नेः पूषाविता भ्वत् ६ तत् संवित्वररायं भर्गों देवस्यं धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात् १० देवस्य सिवतुर्व्यं वजियन्तः पुरेध्या । भगस्य रातिमीमहे ११ देवं नरंः सवितारं विप्रा युज्ञैः स्वृक्तिभिः । नुमुस्यन्ति धियेषिताः १२ सोमौ जिगाति गातुविद् देवानमिति निष्कृतम् । ऋतस्य योनिमासदेम् १३ सोमौ ग्रस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । ग्रनमीवा इषंस्करत् १४ ग्रस्माकमायुर्वर्धयं न्नभिमातीः सहमानः । सोमः सधस्थमासंदत् १४ त्रा नौ मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुत्ततम् । मध्वा रजासि सुक्रत् १६ उुरुशंसी नमोवृधी मुह्ना दर्चस्य राजथः । द्राधिष्ठाभिः शुचिव्रता १७ गृगाना जमदीग्रना योनीवृतस्यं सीदतम् । पातं सोमंमृतावृधा १८

### (५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१, ६-२०) प्रथमर्चः षष्ठचादिपञ्चदशानाञ्चाग्नः (२-४) द्वितीयादिचतसृणाञ्चाग्निर्वरुणो वा देवता । (१) प्रथमर्च ऋष्टिः (२) द्वितीयाया ऋतिजगती (३) तृतीयाया धृतिः (४-२०) चतुर्थ्यादिसप्तदशानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दांसि त्वां ह्यंग्ने सद्मित् संमन्यवों देवासों देवम्रतिं न्येरिर इति क्रत्वां न्येरिरे । ऋमित्यं यजत मर्त्येष्वा देवमादेवं जनत प्रचेतस् विश्वमादेवं जनत प्रचेतसम् १ स भ्रात्रं वर्रणमग्न ऋग विवृत्स्व देवाँ ऋच्छां सुमृती यञ्चवंनसं ज्येष्ठं यज्ञवंनसम् । ऋतावांनमादित्यं चर्षणीधृतं राजांनं चर्षणीधृतंम् २

सखे सर्खायमुभ्या वेवृत्स्वाशं न चक्रं रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रंह्या ।

त्र्रमें मृळीकं वर्रणे सर्चा विदो मुरुत्स् विश्वभीनुष्। तोकार्य तुजे शशुचान शं कृध्य समभ्यं दस्म शं कृधि ३ त्वं नौ ग्रमे वर्रगस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽवं यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहितमः शोशचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुंमुग्ध्यस्मत् ४ स त्वं नौ ग्रग्नेऽवुमो भैवोती नेदिष्ठो ग्रुस्या उषसो व्युष्टौ। ग्रवं यद्व नो वर्रणं रराणो वीहि मृळीकं सहवो न एधि ४ ग्रस्य श्रेष्ठां सुभगस्य संदृग् देवस्यं चित्रतेमा मर्त्येषु । शुचि घृतं न तुप्तमघ्रयायाः स्पार्हा देवस्य मुंहनैव धेनोः ६ त्रिरस्य ता पेरमा सेन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जर्निमान्यग्नेः । त्र<u>म</u>नते त्रन्तः परिवीत त्रागा च्छ्चिः शक्रो त्रर्यो रोरुचानः ७ स दूतो विश्वेद्भि वृष्टि सद्मा होता हिर्रोग्यरथो रंसुजिह्नः । रोहिदंश्वो वपुष्यो विभावा सदौ रगवः पितुमतीव संसत् ५ स चैतयुन्मनुषो युज्ञबेन्धुः प्रतं मुह्या रेशनयो नयन्ति । स चैत्यस्य दुर्यासु साधैन् देवो मर्तस्य सधनित्वमीप ६ स तू नौ ऋग्निर्मयत् प्रजान चच्छा रहं देवभंक्तं यदस्य। धिया यद् विश्वे ग्रमृता ग्रकृरवन् द्यौष्पिता जीनता सत्यमुं जन् १० स जीयत प्रथमः पुस्त्यासु मुहो बुध्ने रजसो ग्रस्य योनौ । ग्रुपार्दशीर्षा गुहमनो ग्रन्ता ऽऽयोयुवानो वृष्भस्य नीळे ११ प्र शर्धं स्रार्त प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य योनां वृष्भस्यं नीळे। स्पार्ही युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासीऽजनयन्त वृष्णे १२ <u> ग्रुस्माकमत्रं पितरो मनुष्यां ग्रुभि प्र सेंदुर्</u>ग्नृतमाशुषाणाः । ग्रश्मेवजाः सुद्धा व्वे ग्रन्त रुद्स्ना ग्राजन्यसौ हुवानाः ते मैर्मृजत ददृवांसो ऋद्रिं तदेषामुन्ये ऋभितो वि वौचन्। पुश्चर्यन्त्रासो ग्रुभि कारमेर्चन् विदन्त ज्योतिश्चकृपन्ते धीभिः १४ ते गेव्यता मनेसा दृधमुब्धं गा येमानं परि षन्तमद्रिम् । दृळहं नरो वर्चसा देव्येन बुजं गोर्मन्तमुशिजो वि वेवुः १५ ते मेन्वत प्र<u>थ</u>मं नामे <u>धे</u>नो स्त्रिः सप्त मातः परमार्गि विन्दन् । तज्जीनृतीरभ्येनूषत् वा ऋाविर्भुवदरुगीर्यशसा गोः १६ नेशत् तमो दुधितं रोचित द्यौ रुद् देव्या उषसी भानुर्रत । त्रा सूर्यो बृह्तस्तिष्टदर्जी ऋगुज मतेषु वृजिना च पश्येन् १७

म्रादित् पृश्चा बुंबुधाना व्यंख्य न्नादिद् रह्नं धारयन्त द्युर्भक्तम् । विश्वे विश्वांसु दुर्यासु देवा मित्रं धिये वंख्ण सत्यमंस्तु १८ म्रच्छां वोचेय शुशुचानम् ग्निं होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम् । शुच्यूधो म्रतृणन्न गवा मन्धो न पूतं परिषिक्तम् शोः १६ विश्वेषामिदितिर्य्वित्तयीनां विश्वेषामितिर्थिर्मानुषाणाम् । मृश्वित्वानामवं म्रावृणानः सुमृळीको भवतु जातवेदाः २०

(४८) ग्रष्टपञ्चाशं सूक्तम् (१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावां देवो देवेष्वरतिर्निधायि । होता यजिष्ठो मुह्ना शचध्यै हुव्यैरग्निर्मनुष ईरयध्यै १ इह त्वं सूनो सहसो नो ऋद्य जातो जाताँ उभयौँ ऋन्तरेग्ने। दूत ईयसे युयुजान त्रृष्व त्रृजुमुष्कान् वृषेगः शक्रांश्चे २ \_ ग्रत्यो वृधस्र रोहिता घृतस्रू ऋृतस्य मन्ये मनेसा जिवेष्ठा । <u> ऋन्तरीयसे ऋर</u>ुषा युंजानो युष्मांश्चं देवान् वि<u>श</u> ऋा <u>च</u> मर्तान् ३ <u> ऋर्यमगं</u> वरुगं <u>मित्रमेषा</u> मिन्द्राविष्ण् मुरुती ऋश्विनोत । स्वश्वी त्रम्ने स्रथीः स्राधा एद् वह स्हुविषे जनीय ४ गोर्मां स्रग्नेऽविमां स्रुश्ची युज्ञो नृवत्संखा सद्मिदंप्रमृष्यः । इळावाँ एषो ग्रस्र प्रजावान् दीर्घो रियः पृथ्बुधः सभावान् ४ यस्ते इध्मं जभरेत् सिष्विदानो मूर्धानं वा तृतपेते त्वाया । भुवस्तस्य स्वतेवाँ पायुरीमे विश्वस्मात् सीमघायुत उरुष्य ६ यस्ते भरादिन्नियते चिदन्नं निशिषंनमन्द्रमितिथिमुदीरेत्। त्रा देव<u>युरि</u>नधेते दु<u>रो</u>णे तस्मिन् रियर्धुवो त्रस्तु दास्वीन् ७ यस्त्वा दोषा य उषसि प्रशंसात् प्रियं वा त्वा कृगविते हुविष्मान् । ग्रश्वो न स्वे दम ग्रा हेम्यावान् तमंहैसः पीपरो दाश्वांसीम् ५ यस्तुभ्यममे अमृतीय दाशद् दुवस्त्वे कृणवते यतस्त्रुक्। न स राया शेशमानो वि योष न्नैनुमंहः परि वरदघायोः ६ यस्य त्वमीग्ने अध्वरं जुजीषो देवो मर्तस्य सुधितं रराणः। प्रीतेदेसद्भोत्रा सा येविष्ठा उसीम् यस्ये विधतो वृधासेः १०

चित्तिमचित्तिं चिनवृद् वि विद्वान् पृष्ठेवे वीता वृंजिना च मर्तान् । राये चे नः स्वपत्याये देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य ११ क्विं शेशासुः क्वयोऽदेब्धा निधारयेन्तो दुर्यास्वायोः । त्र<u>त</u>स्त्वं दृश्याँ त्रग्न एतान् पुड्भिः पश<u>्ये</u>रद्भताँ त्र्युय एवैः १२ त्वमंग्ने वाघते सुप्रर्णीतिः सुतसोमाय विधते येविष्ठ । रतं भर शशमानायं घृष्वे पृथु श्चन्द्रमर्वसे चर्षा<u>ण</u>प्राः १३ ग्रधी हु यद् व्यमीग्ने त्वाया पुड्भिईस्तैभिश्चकृमा तुनूभिः। रथं न क्रन्तो ग्रपंसा भुरिजी र्ज्युतं यैमुः सुर्ध्य ग्राशुषाणाः १४ त्र्रथां <u>मातुरु</u>षसंः सप्त विप्रा जायेमहि प्र<u>थ</u>मा वेधसो नृचफढॄन्। दिवस्पुत्रा म्रङ्गिरसो भवेमा ऽद्रिं रुजेम धनिनं शचन्तः १५ त्र्र<u>धा</u> यथा नः पितरः परोसः प्रवासो त्रग्न त्रुतमोशुषाणाः । शुचीदेयुन् दीधितिमुक्थशासः चामा भिन्दन्ती ऋरुगीरपे वन् १६ सुकर्माणः सुरुचौ देव्यन्तो ऽयो न देवा जनिमा धर्मन्तः । \_ शचन्तौ <u>ऋ</u>ग्निं वेवृधन्त इन्द्रे मूर्वं गर्व्यं प<u>रि</u>षदेन्तो ऋग्मन् १७ त्र्रा यूथेवं त्तुमर्ति पृक्षो त्र्रांरूयद् देवानां यजनिमान्त्युंग्र । मर्तानां चिदुर्वशीरकृप्रन् वृधे चिद्र्यं उपरस्यायोः १५ ग्रकमं ते स्वपंसो ग्रभूम त्रुतमंवस्त्र नुषसौ विभातीः । त्र्यनूनमृग्निं प<u>ुर</u>ुधा सु<u>श्च</u>न्द्रं देवस्य मर्मृजतुश्चार् चर्त्तुः १६ एता ते ग्रग्न उचर्थानि वेधो ऽवीचाम क्वये ता जुषस्व। \_ उच्छोचस्व कृगुहि वस्यसो नो मुहो <u>रा</u>यः पुरुवा<u>र</u> प्र यन्धि २०

(५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । (१) प्रथमर्चोऽग्री रुद्रो वा (२-१६) द्वितीयादिपञ्चदशानाञ्चाग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः ग्रा वो राजानमध्वरस्यं रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदंस्योः । ग्रा पुरा तेनिवालोरिचता द्धिरंगयरूपमवंसे कृणुध्वम् १ ग्रा योनिश्चकृमा यं व्यं ते जायेव पत्यं उशती सुवासाः । ग्रा विवालो विवाल प्रतिवित्तो नि षीदेमा उं ते स्वपाक प्रतीचीः २ ग्रा शृरावते ग्रा देपिताय मन्मं नृच संसे सुमृळीकायं वेधः । देवायं शस्तिम्मृताय शंस ग्रावेव सोतां मधुषुद् यमीळे ३

त्वं चिन्नः शम्यो ग्रग्ने ग्रस्या त्रमृतस्यं बोध्यृतचित् स्वाधीः । कदा ते उक्था संधमाद्यानि कदा भैवन्ति सरूया गृहे ते ४ कथा ह तद् वरुंगाय त्वमीग्ने कथा दिवे गीईसे कन्ने ग्रागीः। कथा मित्रायं मीळहुषं पृथिव्ये ब्रवः कर्दर्यम्गे कद् भगाय ४ कद् धिष्पर्यास् वृधसानो त्र्रीग्ने कद् वार्ताय् प्रतंवसे शुभुंये। परिज्मने नासत्याय चे ब्रवः कर्दग्ने रुद्रायं नृघ्ने ६ कथा मुहे पुष्टिंभुराय पूष्णे कद् रुद्राय सुमेखाय हिवर्दे । कद् विष्णंव उरुगायाय रेतो ब्रवः कर्दमे शर्रवे बृहुत्यै ७ कथा शर्धाय मुरुतीमृताय कथा सूरे बृहुते पृच्छय्मीनः । प्रति ब्रुवोऽदितये तुराय साधा दिवो जातवेदश्चिकित्वान् ५ ऋतेने ऋतं निर्यतमीळ स्रा गो रामा सचा मध्मत् पुक्वमेग्ने । कृष्णा सती रुशता धासिनैषा जामेर्येग पर्यसा पीपाय ६ म्रस्पन्दमानो म्रचरद् वयोधा वृषां शक्रं दुं<u>दुहे</u> पृ<u>ष्टिन</u>रूधः १० त्रमृतेनाद्विं व्यसन् भिदन्तः समङ्गिरसो नवन्त गोभिः। शनं नरः परि षदनुषास माविः स्वरभवजाते ऋग्नौ ११ त्रुतेनं देवीरमृता त्रमृक्ता त्रर्शो<u>भिरापो</u> मध्मद्भिरग्ने । वाजी न सर्गेषु प्रस्त्भानः प्र सद्मित् स्रवितवे दधन्युः १२ मा कस्यं युद्धं सद्मिद्धरो गा मा वेशस्यं प्रमिनतो मापेः। रर्जा गो त्रुग्ने तव रर्ज्यगेभी रारजागः स्माय प्रीगानः । प्रति ष्फुर वि रुज वीड्वंही जिह रचो मिह चिद् वावृधानम् १४ एभिर्भव सुमना स्रम्ने सुकै रिमान् त्स्पृश मन्मीभः शूर वाजीन्। \_ उत ब्रह्मारयङ्गिरो जुषस्<u>व</u> सं ते <u>श</u>स्तिर्देववाता जरेत १५ एता विश्वा विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्यंग्ने निरया वर्चांसि । -निवर्चना कवये काव्या न्यशंसिषं मतिभिर्विप्र उक्थैः १६

(६०) षष्टितमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रमृषिः । रत्नोहाग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः कृगुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामेवां इभैन। \_\_\_ तृष्वीमनु प्रसितिं द<u>ूणा</u>नो ऽस्त<u>िसि</u> विध्य<u>ी रत्तस</u>स्तिपिष्ठैः १ \_ तर्व भ्रमास स्राशया पेत् न्त्यनु स्पृश धृष्ता शोशचानः । तपूष्यमे जुह्ना पर्तेङ्गा नसंदितो वि सृ<u>ंज</u> विष्वेगुल्काः २ प्रति स्पशो वि सृंज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो ऋस्या ऋदेब्धः । यो नौ दूरे ऋघशंसो यो ऋन्त्यग्ने मार्किष्टे व्यथिरा देधर्षीत् ३ उद्ये तिष्टु प्रत्या तेनुष्व न्यर्भित्रीं स्रोषतात् तिग्महेते। यो नो त्ररातिं समिधान चक्रे नीचा तं धेच्यतसं न शुष्केम् ४ ऊर्ध्वो भेव प्रति विध्याध्यस्म दाविष्कृंगुष्व दैव्यन्यमे । स्रवं स्थिरा तेन्हि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृंगीहि शत्रून् ४ स ते जानाति सुमृतिं येविष्टु य ईवेते ब्रह्मेगे गातुमैरेत् । विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो द्युमान्यर्यो वि दुरौ ऋभि द्यौत् ६ सेदेग्ने ग्रस्तु सुभर्गः सुदानु र्यस्त्वा नित्येन हुविषा य उक्थैः। पिप्रीषति स्व ग्रायुषि द्<u>रो</u>गे विश्वेदस्मै सुदिना सास<u>दि</u>ष्टिः ७ त्रर्चामि ते सुमृतिं घोष्यर्वाक् सं ते वावातां जरतामियं गीः । स्वश्वस्त्वा सुरथा मर्जयेमा उस्मे ज्ञत्रार्शि धारयेरनु द्यून् ५ इह त्वा भूर्या चरेदुप त्मन् दोषावस्तर्दीदिवांसमनु द्यून्। यस्त्वा स्वर्श्वः स्हिरगयो ग्रीग्न उपयाति वसुमता रथेन । तस्यं त्राता भवसि तस्य सखा यस्तं त्रातिथ्यमानुषग् जुजीषत् १० मुहो रुजामि बन्धुता वचौभि स्तन्मा पितुर्गीतमादिन्वियाय। त्वं नौ ग्रस्य वर्चसिश्चिकिद्धि होतेर्यविष्ठ सुक्रतो दर्मूनाः ११ ग्रस्वप्रजस्तरर्णयः सुशेवा ग्रतेन्द्रासोऽवृका ग्रश्रीमष्ठाः । ते पायर्वः सध्यंश्चो निषद्या ऽग्ने तर्व नः पान्त्वमूर १२ ये पायवौ मामतेयं ते स्रग्ने पश्येन्तो स्रन्धं दुरितादरेज्ञन्। ररच तान् त्सुकृतौ विश्ववैदा दिप्सन्त इद् रिपवो नाह देभुः १३ त्वर्या वयं सेंधन्यर्रस्त्वोता स्तव प्रगीत्यश्याम वार्जान् । उभा शंसी सूदय सत्यताते उनुष्ठया कृण्ह्यह्रयाण १४ <u>अया ते अग्ने स</u>मिर्घा विधेम् प्र<u>ति</u> स्तोर्म शस्यमनि गृभाय। दहाशसौ रुचसः पाह्यर्रस्मान् दुहो निदो मित्रमहो ऋवद्यात् १५

### पञ्चमोऽध्यायः

#### व०१।२६

#### (६१) एकषष्टितमं सक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वैश्वानरार्य मीळहुषे सजोषाः कथा दशिमाग्रये बृहद् भाः। त्रमूनेन बृहुता वृज्<u>ञथेनो</u> पं स्तभायदुप्मिन्न रोधंः १ मा निन्दत् य इमां मह्यं रातिं देवो दुदौ मर्त्याय स्वधावीन् । पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता वैश्वानुरो नृतमो यह्नो अग्निः २ सामं द्विबर्हा महि तिग्मभृष्टिः सहस्ररेता वृष्भस्तुविष्मान् । पुदं न गोरपंगूळहं विविद्वा नुग्निर्मह्यं प्रेद् वोचन्मनीषाम् ३ प्र ताँ त्रिमिर्जिभा स्तिपिष्ठेन शोचिषा यः सुराधीः । प्र ये मिनन्ति वर्रुणस्य धाम प्रिया मित्रस्य चेतेतो धुवाणि ४ <u> त्रुभ्रातरो</u> न योष<u>्णो</u> व्यन्तः पतिरि<u>पो</u> न जनयो दुरेर्वाः । पापासः सन्तौ अनृता असत्या इदं पदमेजनता गभीरम् ४ इदं में त्र्रभ्ने कियंते पावका ऽिमनते गुरुं भारं न मन्मे। \_ बृहद् देधाथ धृषुता गंभीरं युह्नं पृष्ठं प्रयेसा <u>स</u>प्तधांतु ६ \_ तमिन्वेईव संमुना संमान मुभि क्रत्वा पुनुती धीतिरंश्याः । ससस्य चर्मुन्नधि चारु पृश्ने रग्ने रुप ग्रारुपितं जबार ७ प्रवाच्यं वर्चसः किं में ग्रस्य गृहां हितमुपं निशिग्वंदन्ति । यदुस्त्रियौगामपु वारिव वन् पाति प्रियं रुपो स्रग्रं पुदं वेः ५ इदमु त्यन्महि मुहामनीकं यदुस्त्रिया सर्चत पूर्व्यं गौः। ऋर्ध द्यु<u>ता</u>नः पित्रोः सचासा ऽमेनुत गुह्यं चार् पृश्नैः । मातुष्पदे परमे ऋन्ति षद् गो र्वृष्णः शोचिषः प्रयंतस्य जिह्ना १० त्रमृतं वीचे नर्मसा पृच्छ्यमीन स्तवाशसी जातवेदो यदीदम्। त्वमुस्य च्यास यद्भ विश्वं दिवि यदु द्रविंगं यत् पृथिव्याम् ११ किं नौ ग्रस्य द्रविंगं कद्ध रतं वि नौ वोचो जातवेदश्चिकित्वान्। गुहाध्वनः परमं यन्नी ऋस्य रेकुं पुदं न निदाना ऋगेन्म १२ का मुर्यादी वृयुना कद्धे वाम मच्छी गमेम रघवो न वार्जम्।

कदा नौ देवीरमृतस्य पत्नीः सूरो वर्णेन ततनब्रुषासः १३ <u>श्रनिरेण</u> वर्चसा फुल्ग्वैन प्रतीत्येन कृधुनीतृपासः । श्रधा ते श्रेग्ने कि<u>मि</u>हा वेद न्त्यनायुधास श्रासेता सचन्ताम् १४ श्रस्य श्रिये सेमिधानस्य वृष्णो वसोरनीकं दम् श्रा रुरोच । रुशद् वसीनः सुदृशीकरूपः <u>चि</u>तिर्न <u>रा</u>या पुरुवारी श्रद्योत् १४

## (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

कुर्ध्व कु षु गौ ऋध्वरस्य होता में तिष्ठ देवतीता यजीयान्। त्वं हि विश्वम्भ्यस् मन्म प्र वेधसंश्चित् तिरसि मनीषाम् १ त्र्रमूरो होता न्यंसादि विद्ववर्<sup>ष</sup>िप्रम्नेन्द्रो विदर्थेषु प्रचेताः । ऊर्ध्वं भानुं संवितेवश्चि न्मेतैव धूमं स्त्रीभायुदुप् द्याम् २ यता स्जूर्णी रातिनी घृताची प्रदिचिणिद् देवतातिम्राणः । उदु स्वर्रुनवुजा नाक्रः पृश्वो ग्रीनित्त सुधितः सुमेर्कः ३ स्तीर्णे बहिषि समिधाने स्रमा ऊर्ध्वा स्रिध्वर्जुज्षाणो स्रस्थात्। पर्यामः पेशपा न होतां त्रिविष्टचैति प्रदिवं उरागः ४ परि त्मना मितद्वेरेति होता ग्रिर्मुन्द्रो मधुवचा ऋतावा । द्रवन्त्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा भुवना यदभ्रीट् ५ भद्रा ते त्रम्ने स्वनीक संदृग् घोरस्य सतो विषुणस्य चार्रः । न यत् ते शोचिस्तर्मसा वरेन्त न ध्वस्मानेस्तन्वीई रेप ग्रा धुंः ६ न यस्य सातुर्जनितोरवारि न मातरापितरा नू चिदिष्टौ । म्रधा मित्रो न स्धितः पावकोई ऽग्निदीदाय मानुषीषु विद्यु ७ द्विर्यं पञ्च जीजनन् त्संवसानाः स्वसारो ऋग्निं मानुषीषु विज्ञु । उषुर्बुधमथर्योई न दन्ते शक्रं स्वासं परशं न तिग्मम् ५ तव त्ये स्रीग्ने हरितौ घृतस्त्रा रोहितास ऋज्वञ्चः स्वर्ञ्चः । <u>अरुषासो</u> वृषंग अजुमुष्का आ देवतातिमह्नन्त दुस्माः ६ ये हु त्ये ते सहमाना त्रयास स्त्वेषासी त्रम्ने त्रर्चयश्चरन्ति । श्येनासो न दुवसनासो ऋर्थं तुविष्व्यासो मार्रुतं न शर्धः १० ग्रकोरि ब्रह्मं समिधान् तुभ्यं शंसत्युक्थं यजेते व्यू धाः ।

# होतरिमुग्निं मनुषो नि षेदु र्नमुस्यन्ते उशिजः शंसमायोः ११

## (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१) प्रथमर्चो जगती (२-६) द्वितीयादिपञ्चानामनुष्टुप् (७-११) सप्तम्यादिपञ्चानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

ग्रयमिह प्रथमो धायि धातृभि हीता यजिष्ठो ग्रध्वरेष्वीडर्यः । यमप्रवानो भूगवो विरुरुच् वीनेषु चित्रं विभवे विशेविशे १ ग्रमें कदा ते ग्रानुषग् भुवेद् देवस्य चेतेनम्। म्रधा हि त्वां जगृभिरे मर्तासो विद्वीडयम् २ त्रमतावानं विचेतसं पश्यन्तो द्यामिव स्तृभिः। विश्वेषामध्वराणां हस्कर्तारं दमेदमे ३ ग्राशं दूतं विवस्वतो विश्वा यश्चर्षगीरभि । म्रा जि<u>भ</u>ः <u>केतुमा</u>यवो भूगवार्णं विशेविशे ४ तमीं होतारमानुषक् चिकित्वांसं नि षेदिरे। रगवं पविकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धार्मभिः ५ तं शर्श्वतीषु मातृषु वनु ग्रा वीतमश्रितम्। चित्रं सन्तं गृहां हितं सुवेदं कूचिदुर्थिनंम् ६ ससस्य यद् वियुता सस्मिन्न्धे नृतस्य धार्मन् रणयेन्त देवाः । महाँ अग्निर्मसा रातहेव्यो वेरेध्वराय सद्मिदृतावी ७ वेरेध्वरस्यं दूत्यानि विद्वानुभे ऋन्ता रोदेसी संचिकित्वान्। दूत ईयसे प्रदिवं उराणो विदुष्टरो दिव ऋारोधनानि ५ \_ कृष्णं तु एम् रुशतः पुरो भा श्<u>री</u>रिष्णवर्रचिर्वपु<u>ष</u>ामिदेकेम् । यदप्रवीता दर्धते हु गर्भं सद्यिश्चिलातो भवसीदुं दूतः ६ सद्यो जातस्य दर्रशानुमोजो यदस्य वातौ स्रनुवाति शोचिः । वृशक्ति तिग्मामतसेषु जिह्नां स्थिरा चिदन्न दयते वि जम्भैः १० \_ तृषु यदन्नौ तृषुर्णा वृवच्ची तृषुं दूतं कृेगाुते युह्नो <u>ऋ</u>ग्निः । वार्तस्य मेळिं संचते <u>निजूर्व न्नाश</u>ं न वोजयते <u>हि</u>न्वे ग्रर्वा ११

## (६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रमृषिः । ग्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

दूतं वौ विश्ववैदसं हञ्यवाहुममेर्त्यम् । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा १ स हि वेदा वसुंधितिं मृहाँ श्रारोधेनं दिवः । स देवाँ एह वैज्ञति २ स वैद देव श्रानमं देवाँ त्रृतायते दमें । दाति प्रियाणि चिद् वसुं ३ स होता सेदुं दूर्त्यं चिकित्वाँ श्रन्तरीयते । विद्वाँ श्रारोधेनं दिवः ४ ते स्याम् ये श्रग्नये ददाशुर्ह्वव्यदोतिभिः । य ईं पुष्यन्त इन्धते ४ ते राया ते सुवीर्यैः ससवांसो वि शृंगिवरे । ये श्रग्ना देधिरे दुवेः ६ श्रम्मे रायो दिवेदिवे सं चेरन्तु पुरुस्पृहेः । श्रम्मे वाजांस ईरताम् ७ स विप्रश्चर्षणीनां शर्वसा मानुषाणाम् । श्रितं चिप्रेवं विध्यति ५

## (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । ग्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

ग्रग्ने मृळ मृहाँ ग्रीस य ईमा देव्युं जर्नम् । इयेथे बृहिंग्सदेम् १ स मार्नुषीषु दूळभौ वि चुं प्रावीरमर्त्यः । दूतो विश्वेषां भुवत् २ स सद्य परि ग्रीयते होतां मृन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता नि षीदति ३ उत ग्रा ग्राग्निरंध्वर उतो गृहपंतिर्दमे । उत ब्रह्मा नि षीदति ४ वेषि ह्यंध्वरीयता मुपवृक्ता जर्नानाम् । हृव्या च मार्नुषाग्राम् ५ वेषीद्वेस्य दूत्यंर् यस्य जुजीषो ग्रध्वरम् । हृव्यं मर्तस्य वोळर्हवे ६ ग्रस्माकं जोष्यध्वर मृस्माकं युज्ञमंङ्गिरः । ग्रस्माकं शृगुधी हर्वम् ७ परि ते दूळभो रथो ऽस्माँ ग्रंश्नोतु विश्वतः । येन् रचंसि दाशुषः ५

#### (६६) षट्षष्टितमं स्कम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । ग्रिग्निर्देवता । (१-३) प्रथमतृचस्य पदपङ्किः (४, ६, ७) चतुर्थीषष्ठीसप्तमीनामृचां पदपङ्किरुष्णिग्वा (५) पञ्चम्या महापदपङ्किः (८) ग्रष्टम्याश्चोष्णिक् छन्दांसि ग्रुग्ने तमुद्या ऽश्चं न स्तोमैः क्रतुं न भुद्रं हिद्स्पृशीम् । त्रुभ्यामा त ग्रोहैः १ ग्रुध्या ह्यिग्ने क्रतौर्भुद्रस्य दर्चस्य साधोः । रथीर्त्रातस्य बृहुतो बुभूर्थ २

एभिर्नो <u>श्र</u>के भंवां नो <u>श्र</u>वांङ् स्वर्श्ण ज्योतिः । श्र<u>ग</u>्ने विश्वेभिः सुमना ग्रनीकैः ३

श्राभिष्टें श्रद्ध गीभिर्गृगन्तो ऽग्ने दाशैम। प्रतें दिवो न स्तेनयन्ति शुष्माः ४ तव स्वादिष्ठा ऽग्ने संदृष्टि रिदा चिदह्नं इदा चिद्क्तोः। श्रिये रुक्मो न रौचत उपाके ४

घृतं न पूतं तनूरिपाः शुचि हिरंगयम् । तत् ते रुक्मो न रौचत स्वधावः ६ कृतं चिद्धि ष्मा सनैमि द्वेषो ऽग्नं इनोषि मर्तात् । इत्था यर्जमानादृतावः ७ शिवा नेः सरूया सन्तुं भ्रात्रा ऽग्नं देवेषुं युष्मे । सा नो नाभिः सदेने सस्मिन्नूर्धन् ८

### (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः भुद्रं ते अग्ने सहस्तिन्ननीकमुपाक आ रोचते सूर्यस्य । रुशंद दृशे दृशे नक्त्या चि दर्रू ज्ञितं दृश आ रूपे अन्नम् १ वि षाह्मग्ने गृणते मेनीषां खं वेपसा तुविजात स्तर्वानः । विश्वेभिर्यद् वावनः शुक्र देवे स्तन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्मं २ त्वदेग्ने काव्या त्वन्मेनीषा स्त्वदुक्था जीयन्ते राध्यानि । त्वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषे मत्याय ३ त्वद् वाजी वाजभरो विहाया अभिष्टिकृज्ञायते सत्यश्चेष्मः । त्वद् रियर्देवजूतो मयो भुस्त्वदाशुर्जूजुवाँ अग्ने अर्वा ४ त्वामग्ने प्रथमं देवयन्तो देवं मर्ता अमृत मृन्द्रजिह्नम् । हेषोयुतमा विवासन्ति धीभि दंमूनसं गृहपंतिममूरम् ५ आरो अस्मदमंतिमारे ग्रंहं आरो विश्वां दुर्मतिं यिन्वपासि । दोषा श्विवः सहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित् सर्चसे स्वस्ति ६

### (६८) अष्टषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । ग्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः यस्त्वामीग्न इनधीते यतस्त्रुक् त्रिस्ते ग्रन्नी कृणवृत् सस्मिन्नहीन् । स सु द्युम्नेर्प्यस्तु प्रसन्तत् तव् क्रत्वी जातवेदश्चिकित्वान् १ इध्मे यस्ते ज्भरेच्छश्रमाणो महो ग्रीग्ने ग्रनीकमा सेप्यन् ।

स ईधानः प्रति दोषामुषासं पुष्येन् रियं सेचते घ्रन्निम्त्रीन् २ अप्रिमिशे बृहतः चित्रयेस्या ग्रिर्वाजेस्य प्रमस्ये रायः । दर्धाति रत्ने विधते यविष्ठो व्यानुषङ्खत्यीय स्वधावीन् ३ यञ्चिद्धि ते पुरुषत्रा येविष्ठाऽ चित्तिभिश्चकृमा कञ्चिदागेः । कृधी ष्वर्थस्माँ अदितर्नागान् व्येनांसि शिश्रथो विष्वंगग्ने ४ महश्चिदग्न एनसो अभीकं ऊर्वाद् देवानांमुत मत्यांनाम् । मा ते सर्वायः सदमिद् रिषाम् यच्छा तोकाय तनयाय शं योः ४ यथा ह त्यद् वसवो गौर्यं चित् पृदि षिताममुञ्जता यजत्राः । एवो ष्वर्थस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आर्युः ६

### (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्लिङ्गोक्ता वा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रत्यग्निरुषस्गमग्रमरूयद् विभातीनां सुमनां रब्धेयंम् ।
यातमिश्वना सुकृतों दुरोण मृत् सूर्यो ज्योतिषा देव एति १
ऊर्ध्वं भानुं सिविता देवो ग्रेश्रेद् द्रप्सं दिविध्वद् गिवषो न सत्वां ।
ग्रनुं वृतं वर्रुणो यन्ति मित्रो यत् सूर्यं दिव्यारोहयन्ति २
यं सीमकृर्णवन् तमसे विपृचे ध्रुवर्चेमा ग्रनेवस्यन्तो ग्रर्थम् ।
तं सूर्यं हुरितः सप्त यह्नाः स्पश्ं विश्वस्य जर्गतो वहन्ति ३
विह्येशभिर्विहर्रन्यासि तन्तुं मव्व्ययन्नसितं देव वस्मे ।
दिविध्वतो रूश्मयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो ग्रप्स्वर्रन्तः ४
ग्रनीयतो ग्रनिबद्धः कथायं न्यङ्कुत्तानोऽवं पद्यते न ।
कथा याति स्वध्या को देदर्श दिव स्कृम्भः समृतः पाति नाकम् ४

#### (७०) सप्ततितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निर्लिङ्गोक्ता वा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रत्यग्निरुषसौ जातवैदा ग्ररूयेद् देवो रोचेमाना महौभिः । ग्रा नौसत्योरुगाया रथेने मं युज्ञमुपे नो यातमच्छे १ ऊर्ध्वं केतुं संविता देवो ग्रेश्रे जयोतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृरवन् । ग्रा<u>प्रा</u> द्यावीपृथिवी <u>ग्र</u>न्तरि<u>नं</u> वि सूर्यो रिश्मिश्चेकितानः २ ग्रावहेन्त्यरुणीर्ज्योतिषागी न्मही <u>चित्रा रिश्मिश्चेकिताना ।</u> <u>प्रबोधयेन्ती सुवितायं दे</u>व्युर्श षा ईयते सुयु<u>जा</u> रथेन ३ ग्रा <u>वां</u> वहिष्ठा इह ते वहन्तु रथा ग्रश्चांस <u>उषसो</u> व्युष्टौ । इमे हि वो मधुपेयाय सोमा <u>ग्र</u>स्मिन् युज्ञे वृषणा मादयेथाम् ४ ग्रनायतो ग्रानिबद्धः <u>कथायं न्यंङ्</u>रु<u>त्ता</u>नोऽवं पद्यते न । कयो याति स्<u>व</u>धया को देदर्श <u>दिवः स्क</u>म्भः समृतः पा<u>ति</u> नाकेम् ४

## (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-६) प्रथमादिषड्डचामग्निः (७-८) सप्तम्यष्टम्योः साहदेव्यः सोमकः (६-१०) नवमीदशम्योश्चाश्चिनौ देवताः । गायत्री छन्दः

श्रुप्तिर्होतां नो श्रध्वरे वाजी सन् परि शीयते । देवो देवेषुं युज्ञियः १ परि त्रिविष्टयध्वरं यात्युग्नी रथीरिव । श्रा देवेषु प्रयो दर्धत् २ परि वाजेपितः कृवि रिग्निर्ह्वव्यान्यंक्रमीत् । दधद् रत्नीन दाशुषे ३ श्रुयं यः सृञ्जये पुरो दैववाते सिम्ध्यते । द्युमाँ श्रीमत्रदम्भेनः ४ श्रुस्यं घा वीर ईवंतो ऽग्नेरीशीत मर्त्यः । तिग्मजेम्भस्य मीळ्हुषंः ४ तमर्वन्तं न सनिस् मरुषं न दिवः शिशुम् । मुर्मृज्यन्ते दिवेदिवे ६ बोध्यन्मा हरिभ्यां कुमारः सहिद्वेव्यः । श्रच्छा न हूत उदेरम् ७ उत त्या येजता हरी कुमारात् सहिद्वेव्यः । दीर्घायुरस्तु सोमेकः ६ तं युवं दैवावश्विना कुमारं सहिद्वेव्यम् । दीर्घायुषं कृशोतन १०

## (७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रा सत्यो यति मुघवाँ त्रृजीषी द्रवेन्त्वस्य हरेय उपे नः । तस्मा इदन्धेः सुषुमा सुदत्ते मिहाभिपित्वं केरते गृ<u>शा</u>नः १ ग्रवं स्य शूराध्वे<u>नो</u> नान्ते ऽस्मिन् नौ <u>ग्र</u>द्य सर्वने मुन्दध्यै । शंसात्युक्थमुशनैव वेधा श्चिकितुषै ग्रसुर्याय मन्मे २ क्विर्न निगयं विदर्थानि साधन् वृषा यत् सेकं विविपानो अर्चात्। दिव इतथा जीजनत् सप्त कारू नहां चिच्चकुर्व्युनां गृगन्तः ३ स्वर्श्यद् वेदि सुदृशीकमुकै मिहु ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तोः । <u>य</u>-धा तमां<u>सि</u> दुधिता <u>विच</u>चे नृभ्यंश्वकार नृतमो <u>य</u>्रभिष्टौ ४ व्व च इन्द्रो अमितमृजी ष्युर्भे आ पेप्रौ रोदसी महित्वा। त्र्रतिश्चिदस्य महिमा वि रे च्यभि यो विश्वा भुवेना बुभूवे ५ विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वान्पो रिरेच सर्विभिर्निकामैः। ग्रश्मनिं चिद् ये बिभिदुर्वचौभि र्वजं गोमन्तमुशिजो वि वेवुः ६ <u>अ</u>पो वृत्रं वि<u>विवांसं</u> पर<u>ीह</u>न् प्रार्वत् <u>ते</u> वर्जं पृ<u>थि</u>वी सर्चेताः । प्रार्गींसि समुद्रियारयैनोः पतिर्भवुञ्छवसा शूर धृष्णो ७ त्रुपो यदर्द्रि पुरुहूत दर्द <u>रा</u>विर्भुवत् सरमा पूर्व्यं ते । स नौ नेता वाजमा देर्षि भूरि गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गृणानः 🗲 ग्रच्छा कुविं नृमगो गा <u>ग्र</u>भिष्टो स्वर्षाता मघवन्नार्धमानम् । <u>कतिभिस्तर्मिषणो द्युम्रहूतौ</u> नि मायावानब्रह्मा दस्युरर्त ६ त्रा देस्युघा मनेसा याह्यस्तं भुवत् ते कुत्सः सुरूये निकामः । स्वे योनो नि षेदतुं सर्रूपा वि वा चिकित्सदृतुचिद्ध नारी १० यासि कुत्सैन सरर्थमवुस्यु स्तोदो वार्तस्य हर्योरीशनिः। ऋ़ुजा वाजं न गध्यं युयूषन् क्विर्यदहुन् पार्याय भूषात् ११ क्त्सीय शुष्णीमुश्षुं नि बेहींः प्रिपत्वे स्रहः क्येवं सहस्री। सद्यो दस्यून् प्र मृंग कुत्स्येन प्र सूर्श्श्रकं वृहताद्भीके १२ त्वं इंपप्रुं मृगेयं शूश्वांस मृजिश्वने वैदिथनायं रन्धीः । पुशाशत् कृष्णा नि वेपः सहस्रा ऽत्कं न पुरी जरिमा वि देर्दः १३ सूरं उपाके तुन्वं दर्धानो वि यत् ते चेत्यमृतस्य वर्षः । मृगो न हुस्ती तर्विषीमुषागः सिंहो न भीम ऋाय्धानि बिर्भत् १४ \_ इ<u>न्द्रं</u> कार्मा वसूयन्तो ग्रग<u>्म</u>न् त्स्वीर्मीळहे न सर्वने चकानाः । श्रवस्यवः शशमानासं उक्थै रोको न रगवा सुदृशीव पुष्टिः १५ तमिद् व इन्द्रं सुहवं हुवेम् यस्ता चुकार् नयां पुरूणि। यो मार्वते जिर्ते गर्ध्यं चिन्मु वाजं भरति स्पार्हराधाः १६ तिग्मा यद्नत्रशनिः पतिति कस्मिश्चिच्छूर मुहुके जनीनाम् ।

घोरा यदेर्य समृतिर्भवा त्यधे स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः १७ भुवौऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः सखीवृको वाजसातौ । त्वामनु प्रमितिमा जेगन्मो रुशंसो जिर्त्रे विश्वधे स्याः १८ एभिर्नृभिरिन्द्र त्वायुभिष्ट्वा मुघविद्धिर्मघवन् विश्वे ग्राजौ । द्यावो न द्युप्तैरभि सन्तो ग्र्यः चपो मेदेम शरदेश्च पूर्वीः १६ एवेदिन्द्रीय वृष्भाय वृष्णे ब्रह्मोकर्म् भृगेवो न रर्थम् । नू चिद् यथा नः सर्व्या वियोष्टदसेन्न उग्रोऽविता तेनूपाः २० नू ष्ट्रत ईन्द्र नू गृंगान इषं जिर्त्रे नद्योर्चे न पीपेः । ग्रकौरि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये धिया स्योम रथ्यः सदासाः २१

### (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१४, १६-२१) प्रथमादिचतुर्दशर्चां षोडश्यादिषरणाञ्च त्रिष्टुप् (१४) पञ्चदश्याश्चैकपदा विराट् छन्दसी

त्वं मुहाँ ईन्द्र तुभ्यं हु चा ऋनुं चुत्रं मुंहनां मन्यतु द्यौः । त्वं वृत्रं शवंसा जघुन्वान् त्सृजः सिन्ध्र्रंहिना जग्रसानान् १ तर्व त्विषो जिनमन् रेजत द्यो रेजद् भूमिर्भियसा स्वस्य मन्योः। <u>ऋघायन्ते सुभ्वर्शः पर्वतास ऋार्द्रन् धन्वीनि सरयेन्त</u> ऋार्पः २ भिनद् गिरिं शवसा वर्जमिष्णन्नविष्कृरवानः संहसान ग्रोजंः। वधीद् वृत्रं वज्रेग मन्दसानः सर न्नापो जर्वसा हुतवृष्णीः ३ सुवीरेस्ते जनिता मेन्यत द्यौ रिन्द्रेस्य कर्ता स्वपंस्तमो भूत्। न ईं जजाने स्वर्यं सुवज्रा मनेपच्य<u>ुतं</u> सदे<u>सो</u> न भूमे ४ य एक इञ्चर्यावयंति प्र भूमा राजां कृष्टीनां पुरुहत इन्द्रेः । सत्यमेनमन् विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गृगतो मुघोनः ४ सत्रा सोर्मा स्रभवन्नस्य विश्वे सत्रा मदौसो बृहतो मदिष्ठाः । सत्राभीवो वस्पितिर्वस्नां दत्रे विश्वा स्रिध्या इन्द्र कृष्टीः ६ त्वमधे प्रथमं जायेमानो ऽमे विश्वा ग्रिधिथा इन्द्र कृष्टीः । त्वं प्रति प्रवर्त स्राशयनिमहिं वजेग मघवन् वि वृक्षः ७ स्त्राहणं दार्धृषिं तुम्रमिन्द्रं मुहामेपारं वृष्भं स्वज्रम् । हन्ता यो वृत्रं सर्नितोत वाजं दाता मुघानि मुघवा सुराधाः ५

श्रयं वृतिश्चातयते समीची यं श्राजिषु मुघवा शृगव एकः । ग्रयं वार्जं भरति यं सनोत्य स्य प्रियासः सर्व्ये स्याम ६ श्रयं शृंग्वे श्रध जयंत्रत घन्ययम्त प्र कृंगुते युधा गाः। यदा सत्यं कृंगुते मृन्युमिन्द्रो विश्वं दृळहं भेयत् एजंदस्मात् १० सिमन्द्रो गा ग्रजियत् सं हिरंगया समिश्विया मुघवा यो है पूर्वीः । एभिर्नृभिर्नृतेमो ग्रस्य शाकै रायो विभक्ता संभुरश्च वस्वः ११ -किर्यत् स्विदिन्द्रो ऋध्येति मातुः किर्यत् पितुर्जनितुर्यो जजाने । यो स्रस्य श्ष्मं मुहुकैरियंर्ति वातो न जूतः स्तनयंद्भिरभ्रैः १२ चियन्तं त्वमिचयन्तं कृशोती येर्ति रेशं मुघवां समोहम्। विभुञ्जनुरशनिमाँ इव द्यौ रुत स्तोतारं मुघवा वसौ धात् १३ त्र्ययं चक्रमिषणत् सूर्यस्य न्येतेशं रीरमत् ससृमाणम् । त्रा कृष्ण ईं ज<u>ुहुरा</u>गो जिंघर्ति त्वचो बुध्ने रर्जसो <u>त्र</u>स्य योनौ १४ त्र्यर्सिक्न्यां यर्जमानो न होता<sup>ं</sup> १५ गव्यन्त इन्द्रं सरव्याय विप्रां स्रश्वायन्तो वृषेगं वाजर्यन्तः । जनीयन्तौ जनिदामित्तिति मा च्यावयामोऽवते न कोशीम् १६ त्राता नौ बोधि दर्दृशान ग्रापि रीभरूयाता मंर्डिता सोम्यानीम् । सरवा पिता पितृतीमः पितृगां कर्तेम् लोकम्शते वयोधाः १७ सखीयतामीवता बौधि सखी गृगान ईन्द्र स्तुवते वयौ धाः । व्यं ह्या ते चकृमा सबाधं त्राभिः शमीभिर्मृहयंन्त इन्द्र १८ स्तुत इन्द्रौ मुघवा यद्धे वृत्रा भूरीएयेकौ स्रप्रतीनि हन्ति । त्रुस्य प्रियो जीरता यस्य शर्म चकिर्देवा वारयेन्ते न मर्ताः १६ एवा न इन्द्रौ मुघवा विरप्शी करेत् सत्या चेर्षगीधृदेनुर्वा । \_ त्वं राजो जनुषां धेह्यस्मे ग्रधि श्रवो माहिनुं यर्जरित्रे २० नू ष्टत ईन्द्र नू गृंगान इषं जरित्रे नुद्योई न पीपेः। म्रकीरि ते हरिवो ब्रह्म नर्व्यं धिया स्यीम रथ्यः सदासाः २१

### (७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१) प्रथमर्च इन्द्रः (२-३, ४, ५-१३) द्वितीयातृतीययोर्श्चतुर्थ्याः पूर्वार्धस्याष्टम्यादिषरणाञ्च गौतमो वामदेव ऋषी (४, ४-७) चतुर्थ्या उत्तरार्धस्य पञ्चम्यादितृचस्य चादितिर्ऋषिका । (१, ४, ४-७)

प्रथमर्चश्चतुर्थ्या उत्तरार्धस्य पञ्चम्यादितृचस्य च वामदेवः (२-३, ४, ५-१३) द्वितीयातृतीययोश्चतुर्थ्याः पूर्वार्धस्याष्टम्यादिषरणाञ्चेन्द्रो देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

<u> ऋयं पन्था ऋनुंवित्तः पुराणो यतौ देवा उदजीयन्त</u> विश्वे । त्र्यतिश्चदा जीनषीष्ट्र प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः १ नाहमतो निरया दुर्गहैतत् तिरश्चती पार्श्वानिर्गमाणि । बहूनि मे ग्रकृता कर्त्वानि युध्यै त्वेन सं त्वेन पृच्छै २ परायतीं मातरमन्वचष्ट न नानुं गान्यनु नू गैमानि। त्वष्टेर्गृहे स्रीपबृत् सोमुमिन्द्रेः शत्धन्ये चम्बौः स्तस्य ३ किं स ऋधिक कृणवृद् यं सहस्रं मासो जभारं शरदेश पूर्वीः । नहीं न्वंस्य प्रतिमानुमस्त्य न्तर्जातेषूत ये जिनत्वाः ४ त्र्यवद्यमिव मन्यमाना गुहांक रिन्द्र<u>माता वीर्येगा</u> न्यृष्टम्। ग्रथोदेस्थात् स्वयमत्कं वसान ग्रा रोदेसी ग्रपृणाजायेमानः ५ एता त्र्रीर्षन्त्यललाभवन्ती त्र्यृतावरीरिव संक्रोशमानाः। एता वि पुच्छ किमिदं भैनन्ति कमापो ग्रुद्रि परिधिं रुजन्ति ६ ममैतान् पुत्रो महता वधेने वृत्रं जेघन्वाँ ग्रेसृजद् वि सिन्धून् ७ मर्मञ्चन त्वी युवृतिः पुरास मर्मञ्चन त्वी कुषवी जुगारे। ममिच्चिदापः शिश्वे ममृड्यू ममिच्चिदिन्द्रः सहसोदितिष्ठत् ५ मर्मञ्चन ते मघवुन् व्यंसो निविविध्वां ग्रपु हर्नू जघाने । म्रधा निर्विद्ध उत्तरो बभूवा िन्छरौ दासस्य सं इंपेग्गवधेन ह गृष्टिः संस्व स्थिवरं तवागा मनाधृष्यं वृषभं तुम्रमिन्द्रम् । \_ त्र्यरीळहं वृत्सं चुरथीय माता स्वयं गातुं तुन्वी इच्छमीनम् १० उत माता महिषमन्वविन दुमी त्वा जहति पुत्र देवाः । म्रथांब्रवीद् वृत्रमिन्द्रौ हनिष्यन् त्सखें विष्णो वितुरं वि क्रमस्व ११ कस्ते मातरं विधवीमचक्र च्छ्यं कस्त्वामीजिघांसञ्चरन्तम्। कस्ते देवो ग्रधि मार्डीक ग्रांसीद् यत् प्रािच्वाः पितरं पादगृह्यं १२ त्र्यवर्त्या श्नं त्रान्त्रार्णि पे<u>चे</u> न देवेषुं विविदे म<u>र्</u>डितारम् । ग्रपेश्यं जायाममहीयमाना मधी मे श्येनो मध्वा जीभार १३

### षष्ठोऽध्यायः

#### व० १ ३०

### (७४) पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

एवा त्वामिन्द्र विज्ञन्त्र विश्वे देवासः सुहवसि ऊर्माः । -महामुभे रोदसी वृद्धमृष्वं निरेकमिद् वृगते वृत्रहत्ये १ त्र्रवसृजन्त जिवेयो न देवा भुवेः सम्राळिन्द्र सत्ययौनिः । त्र्रह्महिं परिशयनिमर्गः प्र वर्तनीरेरदो विश्वधेनाः २ त्र्यतृप्ण्वन्तं वियेतमबु ध्यमबुध्यमानं सुषुपागमिन्द्र । सप्त प्रति प्रवर्त स्राशयान महिं वजेरा वि रिंगा स्रपूर्वन् ३ **त्र्यचीदयच्छवसा चामे बुध्नं वार्ण वातस्तविषीभिरिन्द्रेः**। दृळहान्यौभ्नादुशमानु स्रोजो ऽवाभिनत् ककुभः पर्वतानाम् ४ \_ त्रुभि प्र देहुर्जनेयो न गर्भं रथा इव प्र येयुः साकमद्रीयः । त्र्यतेर्पयो विसृते उब्ज ऊर्मीन् त्वं वृतां त्रीरिणा इन्द्र सिन्धून् ५ त्वं महीम्विनं विश्वधेनां तुर्वीतेये वय्याय चरन्तीम्। त्र्यरेमयो नमुसैजदर्गः स्तरणाँ त्रृंकृणोरिन्द्र सिन्धूंन् ६ प्राग्नवौ नभुन्वोई न वक्वी ध्वस्ना स्रीपन्वद् युवृतीर्सृत्ज्ञाः । धन्वान्यज्ञौं स्रपृणक् तृषाणाँ स्रधोगिन्द्रैः स्तर्योई दंस्पतीः ७ पूर्वीरुषसंः शरदेश्च गूर्ता वृत्रं जैघुन्वाँ ग्रेसृजद् वि सिन्धून् । वृम्रीभिः पुत्रमृगुवौ ग्रदानं निवेशनाद्धरिव ग्रा जैभर्थ। व्यर्निधो ग्रेरव्यदिहिमाददानो निर्भूद्खिच्छित् समेरन्त पर्व ६ प्र ते पूर्वाणि करेगानि विप्रा ऽऽविद्वां ग्रीह विदुषे करोसि । यथायथा वृष्णयानि स्वगूर्ता ऽपासि राजन् नर्याविवेषीः १० नू ष्टत ईन्द्र नू गृंगान इषं जिर्त्रि नुद्योई न पीपेः। त्रकीर ते हरिवो ब्रह्म नर्व्यं धिया स्योम रथ्यः सदासाः ११

(७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

#### त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या न इन्द्रौ दूरादा ने <u>त्र्यासा देभिष्</u>टिकृदवेसे यासदुग्रः। त्र्योजिष्ठेभिर्नृप<u>ति</u>र्वर्जबाहुः <u>सं</u>गे समत्सुं तुर्वर्णिः पृतन्यून् १ त्र्या न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छा ऽर्वाचीनोऽवसे रार्धसे च। तिष्ठाति वृजी मुघवा विरप्शी मं युज्ञमनुं नो वार्जसातौ २ इमं युज्ञं त्वमुस्माकंमिन्द्र पुरो दर्धत् सनिष्यसि क्रतुं नः । \_ श्वघ्नीवं वजिन् त्सनये धर्नानां त्वयां व्यम्र्यं त्राजिं जयेम ३ उशन्नु षु र्गाः सुमर्ना उपाके सोर्मस्य नु सुर्षुतस्य स्वधावः । पा ईन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्धंसा ममदः पृष्ठचेन ४ वि यो र्रप्श ऋषिभिर्नवैभि र्वृद्धो न पुक्वः सृरायो न जेता । मर्यो न योषाम्भि मन्यमानो उच्छा विवक्सि पुरुहूतमिन्द्रम् ४ गिरिर्न यः स्वतंवां ऋष्व इन्द्रंः सनादेव सहसे जात उगः। त्राद<u>ीतां वज</u>ं स्थिविरं न <u>भी</u>म <u>उ</u>द्नेव कोशं वसुना न्यृष्टम् ६ न यस्ये वृत्तां जनुषा न्वस्ति न राधंस ग्रामरीता मुघस्ये । उद्वावृषागस्तिविषीव उग्रा स्मभ्यं दद्धि पुरुहूत रायः ७ ईचे <u>रायः चर्यस्य चर्षशीना मृत व</u>ुजर्मपवृर्ता<u>सि</u> गोनीम्। शिचानुरः संमिथेषुं प्रहावान् वस्वौ राशिमंभिनेतासि भूरिम् ५ कया तच्छृरे वे शच्या शचिष्ठो यया कृणोति मुहु का चिदृष्वः। पुरु दाशुषे विचियिष्ठो ग्रंहो ऽथा दधाति द्रविंगं जरित्रे ह -मा नौ मर्धीरा भैरा दुद्धि त<u>न्नः</u> प्र <u>दाशुष</u>े दाते<u>वे</u> भूरि यत् ते । नव्ये देष्णे शुस्ते ग्रुस्मिन् ते उक्थे प्र ब्रवाम व्यमिन्द्र स्तुवन्तेः १० नू ष्टत ईन्द्र नू गृंगान इषं जिर्त्रे नुद्योई न पीपेः। त्रकीरि ते हरिवो ब्रह्म नर्व्यं <u>धिया स्य</u>ीम रथ्यः स<u>दा</u>साः ११

(७७) सप्तसप्तिततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रा <u>या</u>त्विन्द्रोऽव<u>स</u> उपं न इह स्तुतः सं<u>ध</u>मादंस्तु शूरः । वावृधानस्तविषीर्यस्यं पूर्वी द्योनं <u>चत्रम</u>भिर्भूति पुष्यात् १ तस्येदिह स्तवथ वृष्णयानि तुविद्युम्नस्य तुविरार्धसो नृन्। यस्य क्रतुर्विद्थ्योई न समाट् साह्वान् तरुत्रो ऋभ्यस्ति कृष्टीः २ त्रा यात्विन्द्रौ दिव त्रा पृंथिव्या मृत्तू संमुद्रादुत वा पुरीषात्। स्वर्ण्रादवसे नो मुरुत्वीन् परावती वा सदैनादृतस्य ३ स्थूरस्यं रायो बृहुतो य ईशे तमुं ष्टवाम विदथेष्विन्द्रंम्। यो वायुना जर्यति गोर्मतीषु प्र धृष्णुया नर्यति वस्यो स्रच्छ ४ उप यो नमो नमिसि स्तभाय न्नियेर्ति वार्च जनयुन् यर्जध्यै। <u>ऋञ्जसानः पुरुवारं उ</u>क्थे रेन्द्रं कृरावीत सदेनेषु होता ४ धिषा यदि धिषुरायन्तः सररायान् त्सदेन्तो त्राद्रिमौशिजस्य गोहे । त्र्या दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो नौ मुहान् त्संवरेगेषु विह्नः ६ स्त्रा यदी भार्वरस्य वृष्णः सिषिक्ति शुष्मः स्तुवृते भरीय। गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद् धिये प्रायंसे मदीय ७ वि यद् वरांसि पर्वतस्य वृरवे पर्योभिर्जिन्वे ग्रपां जवांसि । विदद् गौरस्यं गव्यस्य गोहे यदी वार्जाय स्ध्योई वहन्ति ५ भुद्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयन्तारी स्तुवृते राधे इन्द्र । का ते निषंतिः किमु नो मंमित्स किं नोर्दुदु हर्षसे दात्वा उ ६ एवा वस्व इन्द्रेः सत्यः समा इन्ती वृत्रं वरिवः पूरवे कः । \_ पुरुष्टत क्रत्वो नः शग्धि <u>रा</u>यो भे<u>चीय तेऽवसो</u> दैर्व्यस्य १० नू ष्टॅत ई<u>न्द्र</u> नू गृ<u>ंगा</u>न इषं ज<u>रि</u>त्रे न<u>ुद्यो</u>ई न पींपेः । त्रकारि ते हरि<u>वो</u> ब्रह्म नर्व्यं <u>धिया स्य</u>ाम रथ्यः सदासाः ११

(७८) स्रष्टसप्ततितमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव स्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यन्न इन्द्रौ जुजुषे यञ्च वष्टि तन्नौ महान् करित शुष्म्या चित्। ब्रह्म स्तोमं मुघवा सोमंमुक्था यो ग्रश्मानं शर्वसा बिभ्रदेति १ वृषा वृषिन्धं चतुरिश्चमस्य नुग्रो बाहुभ्यां नृतेमः शचीवान्। श्चिये पर्रुष्णीमुषमाण ऊर्णां यस्याः पर्वाणि सुख्यायं विव्ये २ यो देवो देवतमो जायमानो महो वाजैभिर्महद्भिश्च शुष्मैः। दर्धानो वर्जं बाह्नोरुशन्तं द्याममैन रेजयुत् प्रभूमं ३

विश्वा रोधांसि प्रवर्तश्च पूर्वी चौंर्मुष्वाजनिमन् रेजत् चाः । त्र्या <u>मातरा</u> भरति शष्म्या गो र्नृवत् परिज्मन् नोनुवन्त वार्ताः ४ ता तू ते इन्द्र महुतों मुहानि विश्वेष्वित् सर्वनेषु प्रवाच्या । यच्छूर धृष्णो धृषुता देधृष्वा नहिं वजेश शवसाविवेषीः ४ ता तू ते सत्या तुविनृम्ण विश्वा प्र धेनवंः सिस्तते वृष्ण ऊर्धः । ग्रधी हु त्वद् वृषमणो भियानाः प्र सिन्धेवो जर्वसा चक्रमन्त ६ ग्रत्राहं ते हरिवस्ता उं देवी रवौभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः । यत् सीमन् प्र मुचो बेद्धधाना दीर्घामन् प्रसितिं स्यन्दयध्यै ७ पिपीळे ऋंशुर्मद्यो न सिन्धु रा त्वा शमी शशमानस्य शक्तिः। ग्रुस्मद्रचेक् शुशुचानस्य यम्या ग्राशुर्न रिश्मं तुव्योजेसं गोः ५ ग्रस्मे वर्षिष्ठा कृ<u>ण्हि</u> ज्येष्ठा नृम्णानि <u>स</u>त्रा संहुरे सहांसि । त्र्यस्मभ्यं वृत्रा सुहर्नानि रन्धि <u>ज</u>हि वर्धर्<u>वुनुषो</u> मर्त्यस्य ६ ग्रस्माकमित् स् शृंग्हि त्विमिन्द्रा ऽस्मर्भ्यं चित्राँ उपे माहि वार्जान् । ग्रुस्मभ्यं विश्वी इष्णः पुरैधी रस्माकं सु मैघवन् बोधि गोदाः १० नू ष्टत ई<u>न्द्र</u> नू गृ<u>ंगा</u>न इषं ज<u>रि</u>त्रे नुद्योई न पीपेः । त्रकारि ते हरि<u>वो</u> ब<u>्रह</u>्य नर्व्यं <u>धिया स्य</u>ाम रथ्यः स<u>दा</u>साः ११

## (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-७, ११) प्रथमादिसप्तर्चामेकादश्याश्चेन्द्रः (८-१०) ऋष्टम्यादितृचस्येन्द्र ऋतं वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

कथा महामेवृधत् कस्य होतुं युंज्ञं जुंषाणो ऋभि सोम्मूधः । पिबेन्नशानो जुषमाणो अन्धो ववृ च ऋृष्वः शृच्ते धनीय १ को ग्रंस्य वीरः संधमादंमाप समानंश सुमृतिभिः को ग्रंस्य । कदंस्य चित्रं चिकिते कदूती वृधे भुंवच्छशमानस्य यज्योः २ कथा शृंणोति हूयमानृमिन्द्रः कथा शृंगवन्नवंसामस्य वेद । का ग्रंस्य पूर्वीरुपंमातयो ह कथैनेमाहुः पपुरिं जित्रे ३ कथा सबाधः शशमानो ग्रंस्य नशंदभि द्रविणं दीध्यानः । देवो भुंवन्नवेदा म ऋृतानां नमो जगृभ्वां ऋभि यज्ञुजोषत् ४ कथा कद्स्या उषसो व्युष्टो देवो मर्तस्य स्व्यं जुंजोष ।

कथा कदेस्य स्राठ्यं सिर्विभ्यो ये ग्रेस्मिन् कार्म सुयुर्ज तत् स्त्रे ४ किमादमेत्रं स्राठ्यं सिर्विभ्यः कदा न ते भ्रात्रं प्र श्रेवाम । श्रिये सुदृशो वर्पुरस्य सर्गाः स्वर्श्ण चित्रतेमिमष् ग्रा गोः ६ द्रुहुं जिघासन् ध्वरसेमिन्द्रां तेतिके तिग्मा तुजसे ग्रनीका । त्रुणा चिद् यत्रं त्रृण्या ने उग्रो दूरे ग्रज्ञाता उषसो बबाधे ७ त्रुतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी र्ज्ञृतस्य धीतिर्वृज्जिनानि हन्ति । त्रृतस्य श्लोको बध्रा तर्तर्द कर्णा बुधानः श्चमीन ग्रायोः ५ त्रुतस्य दृळहा धरुणीन सन्ति पुरूणि चन्द्रा वर्पुषे वर्पूषि । त्रृतस्य दृळहा धरुणीन सन्ति पुरूणि चन्द्रा वर्पुषे वर्पूषि । त्रृतने दीर्घमिषणन्त पृत्तं त्रृतेन गावं त्रृतमा विवेशः ६ त्रृतं येमान त्रृतमिद् वनोत्यृ तस्य शुष्मस्तुरया उ गृव्यः । त्रृतायं पृथ्वी बंहुले गंभीरे त्रृतायं धेनू प्रमे दुंहाते १० न ष्रुत ईन्द्र न गृणान इषं जित्रे नद्यो प्रमे देहाते १० न स्रुतिरिते हिरवो बहा नव्यं धिया स्योम रथ्यः सदासाः ११

## (५०) ग्रशीतितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१६, ११) प्रथमादिनवर्चामेकादश्याश्च त्रिष्टुप् (१०) दशम्याश्चनुष्टुप् छन्दसी
का सुष्टुतिः शर्वसः सूनुमिन्द्रं मर्वाचीनं रार्धस् ग्रा वेवर्तत् ।
द्दिहिं वीरो गृंग्यते वर्सून् स गोपंतिर्निष्ठिधां नो जनासः १
स वृंत्रहत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत् इन्द्रः सत्यर्गधाः ।
स यामुन्ना मृषवा मत्याय ब्रह्मस्यते सुष्वये वरिवो धात् २
तमिन्नरो वि ह्वयन्ते समीके रिरिक्वांसस्तन्वः कृरवित् त्राम् ।
मिथो यत् त्यागमुभयासो ग्रगम् नर्रस्तोकस्य तनयस्य सातौ ३
कृतूयन्ति ज्ञितयो योगं उग्रा ऽऽशुषाणासौ मिथो ग्रग्णसातौ ।
सं यद् विशोऽववृत्रन्त युध्मा ग्रादिन्नेमं इन्द्रयन्ते ग्रुभोके ४
ग्रादिद्धं नेमं इन्द्रयं यंजन्त ग्रादित् पृक्तः पुर्रोळाशं रिरिच्यात् ।
ग्रादित् सोमो वि पंपृच्यादसुष्वी नादिज्जंजोष वृष्यं यर्जध्ये ५
कृगोत्यस्मै वरिवो य इत्थे न्द्राय सोमंमुश्ते सुनोति ।
सभीचीनेन् मन्साविवेन्न् तिमत् सर्वायं कृग्रते सुमत्सुं ६
य इन्द्राय सुनवृत् सोममुद्य पर्चात् पुक्तीरुत भृज्ञाति धानाः ।

प्रति मनायोरुचथिन हर्यन् तिस्मिन् द्धद् वृषेणं शुष्मिमन्द्रेः ७
यदा सम्पर्यं व्यचेदृष्टीवा दीर्षं यदाजिम्भ्यरूथंद्र्यः ।
अचिक्रद् वृषेणं पत्रचच्छी दुरोण आ निशितं सोम्सुब्दैः ६
भूयंसा वृस्त्रमेचरत् कनीयो ऽविक्रीतो अकानिष् पुनर्यन् ।
स भूयंसा कनीयो नारिरेचीद् दीना दन्ता वि दुहन्ति प्र वाणम् ६
क इमं दशिभिमे न्द्रं क्रीणाति धेनुभिः ।
यदा वृत्राणि जङ्घन दथैनं मे पुनर्ददत् १०
न ष्ट्रत ईन्द्र नू गृंणान इषं जिर्त्रे नृद्यो न पीपः ।
अकीर ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्यीम रथ्यः सदासाः ११

(८१) एकाशीतितमं सूक्तम् (१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

को ग्रद्य नयौं देवकाम उशिवन्द्रस्य सरूयं जुंजोष। को वो महेऽवसे पार्याय समिद्धे ग्रग्नौ स्तसीम ईहे १ को नीनाम् वर्चसा सोम्यायं मनायुर्वा भवति वस्तं उस्राः। क इन्द्रेस्य युज्यं कः संखित्वं को भ्रात्रं विष्टि कवये क ऊती २ को देवानामवौ ग्रद्या वृंशीते क ग्रादित्याँ ग्रदितिं ज्योतिरीहे। कस्यांश्विनाविन्द्रौ ऋग्निः सुतस्यां ऽशोः पिबन्ति मनुसाविवेनम् ३ तस्मा त्रग्निभरितः शर्म यंस ज्ञचोक् पेश्यात् सूर्यमुञ्चरेन्तम् । य इन्द्रीय सुनवामेत्याहु नरे नर्यायु नृतीमाय नृशाम् ४ न तं जिनन्ति बहवो न दुभा उर्वस्मा ग्रदितिः शर्म यंसत्। प्रियः स्कृत् प्रिय इन्द्रे मनायुः प्रियः स्प्रावीः प्रियो स्रस्य सोमी ४ सुप्रार्व्यः प्राशषाळेष वीरः सुष्वैः पक्तिं कृेग्ते केवलेन्द्रेः । नासुष्वेरापिर्ने सखा न जामि दुष्प्राव्यौऽवहुन्तेदवीचः ६ न रेवता पुणिना सुरूयमिन्द्रो ऽसुन्वता सुतुपाः सं गृंशीते । म्रास्य वेदेः खिदति हन्ति नुग्नं वि सुष्वये पुक्तये केवेलो भूत् ७ इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तो ऽवसितास इन्द्रंम्। इन्द्रं चियन्तं उत युध्यमाना इन्द्रं नरी वाज्यन्ती हवन्ते ५

## (५२) द्रचशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-३) प्रथमादितृचस्य गौतमो वामदेव इन्द्रो वा (४-७) चतुर्थ्यादिचतसृराञ्च गौतमो वामदेव त्रृषिः । (१-३) प्रथमादितृचस्येन्द्र ग्रात्मा वा (४-७) चतुर्थ्यादिचतसृराञ्च श्येनो देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रहं मनुरभवं सूर्यश्चा ऽहं क्चीवाँ श्रृषिरस्मि विप्रः।
श्रहं कुत्समार्जुनेयं न्यृं ऽहं क्विरुशना पश्येता मा १
श्रहं भूमिमददामार्याया ऽहं वृष्टिं दाशुषे मत्याय।
श्रहम्पो श्रेनयं वावशाना मम देवासो श्रनु केर्तमायन् २
श्रहं पुरी मन्दसानो व्यैरं नवं साकं नेवृतीः शम्बरस्य।
शत्तमं वेश्यं सर्वताता दिवौदासमितिथिग्वं यदावंम् ३
प्र सु ष विभ्यो मरुतो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्यं श्राशुपत्वां।
श्रचक्रया यत् स्वध्यां सुपूर्णो हृव्यं भर्न्मनेवे देवजुष्टिम् ४
भर्द् यदि विरतो वेविजानः पृथोरुणा मनौजवा श्रसर्जि।
तूर्यं ययो मधुना सोम्येनो त श्रवो विविदे श्येनो श्रत्रं ५
श्रृजीपी श्येनो दर्दमानो श्रंशुं परावर्तः शकुनो मुन्द्रं मद्म्।
सोमं भरद् दादृहाणो देवावान् दिवो श्रमुष्मादुत्तरादादायं ६
श्रादायं श्येनो श्रमुर्त् सोमं सहस्रं सवाँ श्रयुतं च साकम्।
श्रादायं श्येनो श्रमुरत् सोमं सहस्रं सवाँ श्रयुतं च साकम्।

## (५३) त्रयशीतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्यां श्येनः (४) पञ्चम्याश्च श्येन इन्द्रो वा देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्यां त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च शक्वरी छन्दसी

गर्भे नु सन्नन्वेषामवेद मृहं देवानां जिनमानि विश्वी।
श्वातं मा पुर श्रायंसीरर च न्नधं श्येनो जिवसा निरंदीयम् १
न घा स मामप जोषं जभारा उभीमास त्वर्चसा वीर्येण।
ईर्मा पुरेधिर जहादरीती रुत वार्तां श्रतरच्छू श्रुवानः २
श्रव यच्छचेनो श्रस्वेनीदध द्यो विं यद् यदि वार्त ऊहः पुरेधिम्।
सृजद् यदंस्मा श्रवं ह चिपज्जचां कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यन् ३
श्रृजिप्य ईमिन्द्रांवतो न भुज्युं श्येनो जभार बृहतो श्रिध ष्णोः।

श्चन्तः पंतत् पत्त्रयंस्य पुर्णा मध्यामं प्रिसंतस्य तद् वेः ४ श्चर्थ श्चेतं कलशं गोभिरक्तः मीपिप्यानं मुघवी शुक्रमन्धः । श्चर्थ्यपुंभिः प्रयतं मध्वो श्रग्रा मिन्द्रो मदीय प्रति धत् पिबध्यै शूरो मदीय प्रति धत् पिबध्यै शूरो मदीय प्रति धत् पिबध्यै ॥

## (८४) चतुरशीतितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्र इन्द्रासोमौ वा देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वा युजा तव तत् सौम स्राच्य इन्द्रौ ग्रुपो मनेवे सस्तुतेस्कः । ग्रह्नहिमरिणात् सप्त सिन्धू नपीवृणोदिपिहितेव खानि १ त्वा युजा नि खिद्वत् सूर्यस्ये न्द्रश्चक्रं सहंसा सद्य ईन्दो । ग्रिध ष्णुनां बृहता वर्तमानं महो हुहो ग्रपं विश्वायुं धायि २ ग्रह्मिन्द्रो ग्रदंहद्विप्तरिन्दो पुरा दस्यून् मध्यंदिनाद्भीके । दुर्गे दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू सहस्रा शर्वा नि बेहीत् ३ विश्वस्मात् सीमध्मां ईन्द्र दस्यून् विश्वो दासीरकृणोरप्रशास्ताः । ग्रब्धिथाममृणतुं नि शत्रू निवन्देथामपेचितिं वधितः ४ एवा सत्यं मेघवाना युवं त दिन्द्रश्च सोमोर्वमश्चां गोः । ग्रादेर्दृत्वमिषिहितान्यश्नां रिरिचथुः चाश्चित् ततृदाना ४

## (८४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रा नेः स्तुत उप वाजेभिर्ह्तती इन्द्रं याहि हरिभिर्मन्दसानः। तिरश्चिद्रयेः सर्वना पुरूरायो ङ्क्षेभिर्गृणानः सत्यरोधाः १ म्रा वाति नयेश्चिकित्वान् हूयमोनः सोतृभिरुपं यज्ञम्। स्वश्चो यो म्राभिर्ह्मन्यमानः सुष्वाणेभिर्मदिति सं हे वीरैः २ श्रावयेदस्य कर्णां वाज्यध्ये जुष्टामनु प्र दिशं मन्द्यध्ये। उद्घावृषाणो राधसे तुविष्मान् करेन्न इन्द्रः सुतीर्थाभयं च ३ म्रच्छा यो गन्ता नाधमानमूती इत्था विष्टं हर्वमानं गृणन्तम्। उप त्मनि दर्धानो धुर्याईशून् त्सहस्रीणि श्वतानि वर्ष्णबाहः ४

त्वोतांसो मघवन्निन्द्र विप्रा वृयं ते स्याम सूरयो गृगन्तेः । भेजानासौ बृहर्दिवस्य राय ग्राकाय्यस्य दावने पुरुचोः ४

### (५६) षडशीतितमं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-८, १२-२४) प्रथमाद्यष्टचीं द्वादश्यादित्रयोदशानाञ्चेन्द्रः (६-११) नवम्यादितृचस्य चेन्द्रोषसौ देवते । (१-७, ६-२३) प्रथमादिसप्तर्चीं नवम्यादिपञ्चदशानाञ्च गायत्री (८, २४) अष्टमीचतुर्विंश्योश्चानुष्ट्प् छन्दसी

निकिरिन्द्र त्वदुत्तेरो न ज्यायाँ ग्रस्ति वृत्रहन् । निकिर्वा यथा त्वम् १ स्त्रा ते ग्रनुं कृष्टयो विश्वां चक्रेवं वावृतुः । स्त्रा मृहाँ ग्रस्ति श्रुतः २ विश्वे चनेद्ना त्वां देवासं इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमातिरः ३ यत्रोत बाधितेभ्यं श्रुक्रं कुत्साय युध्यते । मुषाय ईन्द्र सूर्यम् ४ यत्रे देवाँ त्रृंघायतो विश्वाँ ग्रयुंध्य एक इत् । त्विमिन्द्र वृनूँरहीन् ४ यत्रोत मत्याय क मरिणा इन्द्र सूर्यम् । प्रावः शचीभिरेतेशम् ६ किमादुतासि वृत्रहृन् मर्घवन् मन्युमत्तमः । ग्रुत्राह् दानुमातिरः ७ एतद् घेदुत वीर्यर्भिनन्द्रं चकर्थ पौंस्यम् । स्त्रियं यद् दुर्हणायुवं वधीर्दुहितरं दिवः ६

दिवश्चिद् घा दुहितरं मुहान् महीयमानाम् । उषासमिन्द्र सं इंपेशक् ६ अपोषा अनेसः सर्त् संइंपेष्टादहं बिभ्युषी । नि यत् सी शिशनथद् वृषी १० एतदंस्या अनेः शये सुसंइंपष्टं विपाश्या । ससारं सीं परावतः ११ उत सिन्धं विबाल्यं वितस्थानामधि चिमं । परि ष्ठा इन्द्र माययां १२ उत शुष्णंस्य धृष्णुया प्र मृं चो अभि वेदंनम् । पुरो यदंस्य सं इंप्शक् १३ उत दासं कौलितरं बृंहतः पर्वतादिधं । अवाहिन्नन्द्र शम्बरम् १४ उत दासस्य वृचिनः सहस्राणि शतावधीः । अधि पर्श्व प्रधीरिव १४ उत त्या पुत्रमुगुवः पर्रावृक्तं शतक्रेतुः । उक्थेष्विन्द्र आर्भजत् १६ उत त्या तुर्वशायदूं अस्त्रातारा शचीपितः । इन्द्रो विद्वां अपारयत् १७ उत त्या सद्य आर्या सरयोरिन्द्र पारतः । अर्थाचित्ररंथावधीः १८ अनु द्वा जिहता नेयो उन्धं श्रोणं चे वृत्रहन् । न तत् ते सुम्रमष्टवे १६ शतमेश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत् । दिवौदासाय दाशुषे २० अस्वापयद् दुभीतये सहस्रां विंशतं हथैः । दासानामिन्द्रो माययां २१

स घेदुतासि वृत्रहन् त्समान ईन्द्र गोपितः । यस्ता विश्वीनि चिच्युषे २२ उत नूनं यदिन्द्रियं केरिष्या ईन्द्र पौंस्यम् । ग्रद्या निकृष्टदा मिनत् २३ वामंवीमं त ग्रादुरे देवो देदात्वर्यमा । वामं पूषा वामं भगौ वामं देवः कर्रूळती २४

### (५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-२, ४-१५) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्यादिद्वादशानाञ्च गायत्री (३) तृतीयायाश्च पादिनचृच्छन्दसी

कयो नश्चित्र ग्रा भेव दूती सदावृधः सखो । कया शचिष्ठया वृता १ कस्त्वो सत्यो मदोनां मंहिष्ठो मत्सदन्धेसः । दृळहा चिदारुके वसे २ ग्रुभी षु णः सखीना मिवता जिरितृणाम् । शतं भेवास्यूतिभिः ३ ग्रुभी नु ग्रा वेवृत्स्व चक्रं न वृत्तमर्वतः । नियुद्धिश्चर्षणीनाम् ४ प्रवता हि कर्तृना मा हो पदेव गच्छिस । ग्रुभीन्त सूर्ये सची ४ सं यत् ते इन्द्र मृन्यवः सं चक्राणि दधन्विरे । ग्रुध त्वे ग्रुध सूर्ये ६ उत स्मा हि त्वामाहरि न्मुघवानं शचीपते । दातार्मिवदीधयुम् ७ उत स्मा सद्य इत् परि शशमानायं सुन्वते । पुरू चिन्मंहसे वस्रे ६ ग्रुस्मा ग्रुवन्तु ते शतं चन राधो वर्रन्त ग्रामुरः । न च्योबानि करिष्यतः ६ ग्रुस्मा ग्रुवन्तु ते शत मृस्मान् त्सहस्त्रमूत्यः । ग्रुस्मान् विश्वां ग्रुभिष्टयः १० ग्रुस्मा इहा वृंणीष्व सर्व्यायं स्वस्तये । मृहो राये दिवित्सते ११ ग्रुस्मा ग्रुविङ्गि विश्वहे न्द्रं राया परीणसा । ग्रुस्मान् विश्वांभिरूतिभिः १२ ग्रुस्मभ्यं ताँ ग्रुपो वृधि वृजाँ ग्रुस्तैव गोमतः । नवोभिरिन्द्रोतिभिः १३ ग्रुस्माकं धृष्णुया रथो द्युमाँ इन्द्रानेपच्युतः । गृव्युरश्वयुरीयते १४ ग्रुस्माकं मृत्तुमं कृधि श्रवौ देवेषु सूर्य । विष्ठिंद्यामिवोपरि १४

## (५५) त्रष्टाशीतितमं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-२२) प्रथमादिद्वाविंशत्यृचामिन्द्रः (२३-२४) त्रयोविंशीचतुर्विंश्योश्चेन्द्रस्याश्चौ देवताः । गायत्री छन्दः

त्रा तू ने इन्द्र वृत्रह च्रस्माकमुर्धमा गेहि। मुहान् मुहीभिर्ह्तिभिः १

भृमिश्चिद् घासि तूर्तुजि रा चित्र चित्रिशीष्वा । चित्रं कृंशोष्यूतये २ द्भेभिश्चिच्छशीयां सं हं सि वार्धन्तमोर्जसा । सर्विभिर्ये त्वे संची ३ वयमिन्द्र त्वे सर्चा वयं त्वाभि नौनुमः । ऋस्माँ ऋस्माँ इदुदीव ४ स निश्चित्राभिरद्रिवो उनवृद्याभिर्हितिभिः । स्रनीधृष्टाभिरा गीहि ४ भूयामो षु त्वार्वतः सर्खाय इन्द्र गोर्मतः । युजो वार्जाय घृष्वये ६ \_ त्वं ह्येक ईशिषु इन्द्र वार्जस्य गोर्मतः । स नौ यन्धि महीमिषेम् ७ न त्वां वरन्ते ऋन्यथा यद् दित्संसि स्तुतो मुघम् । स्तोतृभ्यं इन्द्र गिर्वणः ५ <u>अ</u>भि त्वा गोर्तमा <u>गिरा उनूषत</u> प्र <u>दावने । इन्द्र</u> वाजीय घृष्वेये ६ प्रते वोचाम वीर्याई या मेन्दसान ग्रारुजः । प्रो दासीरभीत्ये १० ता ते गृगन्ति वेधसो यानि चकर्थ पौंस्या । स्तेष्विन्द्र गिर्वगः ११ त्रवीवधन्त गोर्तमा इन्द्र त्वे स्तोमेवाहसः । ऐषु धा <u>वी</u>रवृद् यशः १२ यच्चिद्धि शर्श्वतामसी न्द्र साधौरग्रस्त्वम् । तं त्वौ वृयं हैवामहे १३ <u> ऋर्वाची</u>नो वसो भवा ऽस्मे सु मृत्स्वान्धंसः । सोमनामिन्द्र सोमपाः १४ त्र्यस्माकं त्वा म<u>ती</u>ना मा स्तोमं इन्द्र यच्छत् । <u>त्र</u>्यवांगा वेर्त<u>या</u> हरी १५ पुरोळाशं च नो घसो जोषयासे गिरशच नः । वधूयुरिव योषेणाम् १६ \_ सहस्रं व्यतीनां युक्तानामिन्द्रेमीमहे । शातं सोर्मस्य खार्यः १७ सहस्रो ते शता वयं गवामा च्यावयामसि । ऋस्मत्रा रार्ध एत् ते १८ दर्श ते कलशानां हिरंगयानामधीमहि । भूरिदा स्रीस वृत्रहन् १६ भूरिदा भूरि देहि नो मा दुभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि २० भू<u>रि</u>दा ह्यसि श्रुतः पु<u>र</u>ुत्रा शूर वृत्रहन् । ग्रा नौ भजस<u>्व</u> रार्धसि २१ \_ प्रते बुभू विच<u>त्त्रण</u> शंसामि गोषणो नपात् । माभ्यां गा ऋनुं शिश्रथः २२ कनीनकेर्व विद्रधे नर्वे द्रुपदे ग्रर्भिके । बुभू यामैषु शोभेते २३ त्ररं म उस्त्र<u>या</u>म्णे ऽरमनुस्त्रयाम्णे । बुभू यामैष्वस्त्रिधां २४

(५६) एकोननविततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र ऋभुभ्यौ दूतिमिव वाचीमिष्य उपस्तिरे श्वैतीरीं <u>धे</u>नुमीळे । ये वातीजूतास्तरिणिभिरेवैः पिर द्यां सद्यो ऋपसौ बभूवः १ युदारमक्रेन्नृभवेः पितृभ्यां परिविष्टी वेषर्णा दंसनीभिः । म्रादिद् देवानामुपं <u>स</u>रूयमायुन् धीरांसः पुष्टिमंवहन् मुनायै २ पु<u>न</u>र्ये <u>चक्रुः पितरा</u> युर्वा<u>ना</u> सना यूपेव जर्गा शर्याना । ते वाजो विभ्वाँ ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु युज्ञम् ३ यत् संवत्संमृभवो गामरं चन् यत् संवत्संमृभवो मा ऋपिंशन्। यत् संवत्समभरन् भासौ ग्रस्या स्ताभिः शमीभिरमृतुत्वमौशः ४ ज्येष्ठ ग्रीह चमुसा द्वा करेति कनीयान् त्रीन् कृंगवामेत्यीह । किन्छ ग्रीह चतुरस्करेति त्वष्टे त्रृभवस्तत् पेनयुद् वचौ वः ४ सत्यमूचर्नरे एवा हि चक्रुरने स्वधामृभवी जग्मुरेताम्। विभाजमानांश्चम्साँ म्रहेवा ऽवेन्त् त्वष्टी चत्री ददृश्वान् ६ द्वाद<u>ेश</u> द्यून् यदगोह्यस्या ऽऽतिथ्ये रर्णनृभवः ससन्तः । सुचेत्रीकृरव्वन्ननेयन्त सिन्धून् धन्वातिष्ठनोषेधीर्निम्नमापेः ७ -रथं ये चक्रः स्वृतं नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुर्व विश्वरूपाम् । त त्रा तैचन्त्वभवौ रियं नः स्ववंसः स्वपंसः सुहस्ताः ५ त्र<u>पो</u> ह्येषामज्<sup>ष</sup>वन्त देवा त्र्यभि क्रत्वा मनेसा दीध्यानाः । वाजों देवानांमभवत् सुकर्मे न्द्रंस्य त्रृभुत्ता वर्रणस्य विभ्वां ६ ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्रीय चुकुः सुयुजा ये ग्रश्वी। ते <u>रा</u>यस्पोषुं द्रविंगान्यस्मे <u>ध</u>त्त त्रृंभवः चेम्यन्तो न <u>मि</u>त्रम् १० इदाह्नः पीतिमुत वो मदं धु र्न ऋते श्रान्तस्य सख्यायं देवाः । ते नूनम्स्मे ऋभवो वसूनि तृतीये <u>ऋ</u>स्मिन् त्सर्वने दधात ११

(६०) नविततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

ऋभुर्विभ्वा वाज इन्द्रौ नो अच्छे मं युज्ञं रेत्वधेयोपं यात। इदा हि वौ धिषणां देव्यह्म मधीत् पीतिं सं मदां अग्मता वः १ विदानासो जन्मेनो वाजरता उत ऋतुर्भिर्म्यभवो मादयध्वम्। सं वो मदा अग्मेत सं पुरेधिः सुवीरामस्मे रियमेरेयध्वम् २ ऋयं वौ युज्ञ ऋभवोऽकारि यमा मेनुष्वत् प्रदिवौ दिधिध्वे। प्र वोऽच्छां जुजुषाणासौ अस्थु रभूत् विश्वे अग्रियोत वाजाः ३ ग्रभूद वो विधते रेबधेय मिदा नेरो दाशुषे मत्यीय। पिर्बत वाजा ऋभवो दुदे वो महि तृतीयं सर्वनं मदीय ४ त्र्या वर्जा <u>या</u>तोपं न त्रमभुद्धा मुहो न<u>रि</u>ो द्रविंगसो गृ<u>गा</u>नाः । ग्रा वंः पीतयौऽभिपित्वे ग्रह्मं मिमा ग्रस्तं नवस्वं इव ग्मन् ४ त्र्या नेपातः शवसो यातुनोपे मं युज्ञं नमेसा हूयमोनाः । सजोर्षसः सूरयो यस्यं च स्थ मध्वंः पात रबुधा इन्द्रवन्तः ६ सजोषां इन्द्र वर्रुगेन सोमं सजोषाः पाहि गिर्वणो मुरुद्धिः । <u> ऋग्रे</u>पाभिर्मृतुपाभिः <u>स</u>जोषा ग्रास्पतीभी रत्धाभिः <u>स</u>जोषीः ७ सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोषसः सिन्ध्मी रब्धेभिः ५ ये ऋश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तेतु जुर्मुभवो ये ऋश्वी। ये ग्रंसंत्रा य त्राधग्रोदंसी ये विभ्वो नर्रः स्वपत्यानि चक्रः ह ये गोमन्तं वाजेवन्तं स्वीरं रियं धत्थ वस्मन्तं पुरु जुम्। ते स्रिग्रेपा सृभवो मन्दसाना स्रस्मे धत ये च रातिं गृणन्ति १० नापभूत न वौऽतीतृषामा ऽनिःशस्ता ऋभवो युज्ञे ऋस्मिन्। सिमन्द्रेंग मदेथ सं मुरुद्धिः सं राजभी रत्नधेयाय देवाः ११

## (६१) एकनवित्तमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इहोपं यात शवसो नपातः सौधंन्वना ऋभवो मापं भूत। अस्मिन् हि वः सर्वने रत्न्धेयं गम्नित्वन्द्रमन् वो मद्रोसः १ अग्राम्हभूणामिह रत्न्धेयमभूत् सोमस्य सुष्ठेतस्य पीतिः। सुकृत्यया यत् स्वपस्यया चं एकं विचक्र चेम्सं चेतुर्धा २ व्यंकृणोत चम्सं चेतुर्धा सखे वि शिन्नेत्यं ब्रवीत। अथैत वाजा अमृतस्य पन्थां ग्णं देवानामृभवः सुहस्ताः ३ किंमयः स्विच्चम्स एष अस्य यं काव्येन चतुरौ विचक्र। अथां सुनुध्वं सर्वनं मद्रीय पात ऋभवो मधुनः सोम्यस्यं ४ शच्यां कर्त पितरा युवांना शच्यांकर्त चम्सं देवपानम्। शच्यां हरी धनुतरावतष्टे न्द्रवाहांवृभवो वाजरताः अ

यो वेः सुनोत्यंभिपित्वे ग्रह्नां तीव्रं वाजासः सर्वनं मदीय।
तस्मै रियमृभवः सर्ववीर मा तेच्चत वृषणो मन्दसानाः ६
प्रातः सुतमीपिबो हर्यश्च माध्यंदिनं सर्वनं केवेलं ते।
समृभुभिः पिबस्व रत्वधेभिः सर्खींयाँ ईन्द्र चकृषे स्रृकृत्या ७
ये देवासो ग्रभवता सुकृत्या श्येना इवेदिधं दिवि निषेद।
ते रत्नं धात शवसो नपातः सौधन्वना ग्रभवतामृतासः ६
यत् तृतीयं सर्वनं रत्वधेया मकृणुध्वं स्वप्रस्या स्रुहस्ताः।
तदृभवः परिषिक्तं व एतत् सं मदेभिरिन्द्रियेभिः पिबध्वम् ६

### (६२) द्विनवतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । (१-८) प्रथमाद्यष्टचीं जगती (६) नवम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी <u> ग्रुन</u>श्चो जातो ग्रीनभीशुरुक्थ्योई रथस्त्रिचक्रः परि वर्तते रर्जः । मुहत् तद् वौ देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवीं यद्य पुष्येथ १ रथं ये चुकुः सुवृतं सुचेतुसो ऽविह्नरन्तं मनसस्परि ध्ययो । ताँ कु न्वर्रस्य सर्वनस्य पीतय स्रा वौ वाजा सृभवो वेदयामसि २ तद् वौ वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषुं विभ्वो ऋभवन्महित्वनम् । जिबी यत् सन्ती पितरी सनाजुरा पुनुर्युवीना चरथीय तत्तीथ ३ एकं वि चंक्र चमुसं चतुर्वयं निश्चर्मेशो गामरिशीत धीतिभिः। ग्रथा देवेष्वमृतत्वमानश श्रृष्टी वाजा ग्रुभवस्तद् व उक्थ्यम् ४ त्रमुभुतो रियः प्रथमश्रवस्तमो वाजेश्रुतासो यमजीजनुन् नरेः । विभवतृष्टो विदर्थेषु प्रवाच्यो यं देवासोऽवंथा स विचेर्षणिः ५ स वाज्यवां स ऋषिवंचस्यया स शूरो ऋस्ता पृतेनासु दुष्टरः। स रायस्पोषुं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वां ऋभवो यमाविषः ६ श्रेष्ठं वः पेशो ग्राधि धायि दर्शतं स्तोमौ वाजा त्रमभवस्तं जुंजुष्टन । धीरीसो हि ष्ठा क्वयौ विपृश्चित स्तान् व एना ब्रह्मणा वैदयामसि ७ ययमुस्मभ्यं धिषराभियस्परि विद्वांसो विश्वा नयांशि भोजना । \_ द्युमन्तं वा<u>जं</u> वृषेशुष्ममुत्तम मा नौ रियमृभवस्त<u>त्त</u>ता वर्यः ५ \_ इह प्रजा<u>मि</u>ह <u>रियं रर्रा</u>णा इह श्रवो वीरर्वत् तत्तता नः । येन वयं चितयेमात्यन्यान् तं वार्ज चित्रम्भवो ददा नः ६

### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्यां त्रिष्टुप् (५-८) पञ्चम्यादिचतसृणाञ्चानुष्टुप् छन्दसी उपं नो वाजा ऋध्वरमृभुद्धा देवां यात पृथिभिर्देवयानैः। यथा युज्ञं मनुषो विद्वाईस् देधिध्वे रंगवाः स्दिनेष्वह्नीम् १ ते वौ हदे मनसे सन्तु युज्ञा जुष्टीसो ऋद्य घृतनिर्णिजो गुः। प्र वं स्तासौ हरयन्त पूर्णाः क्रत्वे दर्ज्ञाय हर्षयन्त पीताः २ त्रयुदायं देवहितं यथा वः स्तोमी वाजा त्रभु चर्णा दुदे वेः । जुह्ने मनुष्वदुपरास् विद्यु युष्मे सर्चा बृहिद्दिवेषु सोमेम् ३ पीवौत्रश्वाः शचद्र्रथा हि भूता ऽयैःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातो ऽनु वश्चेत्यग्रियं मदीय ४ त्रभुमृभुचर्णो रियं वाजे वाजिन्तमुं युजेम् । इन्द्रेस्वन्तं हवामहे सदासातममश्विनम् ५ सेर्दृभवो यमवेथ यूयमिन्द्रेश्च मर्त्यम् । स धीभिरस्तु सर्निता मेधसाता सो अर्वता ६ वि नौ वाजा ऋभुचराः पथिश्चितन् यष्टेवे । ग्रस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा ग्राशास्तिरीषणि ७ तं नौ वाजा त्रभुद्<u>ञा</u> इन्द्र नासत्या रियम्। समर्थं चर्ष्णिभ्य ग्रा पुरु शस्त मुघत्तये ५

### (१४) चतुर्नवतितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । (१) प्रथमचीं द्यावापृथिव्यौ (२-१०) द्वितीयादिनवानाञ्च दिधक्रा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः उतो हि वा दात्रा सन्ति पूर्वा या पूरुभ्यंस्त्रसदंस्युर्नितोशे । चेत्रासां देदथुरुर्वरासां घनं दस्युंभ्यो ग्राभिभूतिमुग्रम् १ उत वाजिनं पुरुनिष्पिध्वानं दिधक्राम् ददथुर्विश्वकृष्टिम् । ग्राजिप्यं श्येनं प्रृषितप्सुंमाशुं चर्कृत्यंम्यों नृपतिं न शूरंम् २ यं सीमन् प्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पूरुर्मदंति हर्षमाणः । पुड्भिर्गृध्यन्तं मेधयुं न शूरं रथतुरं वातिमव ध्रजन्तम् ३ यः स्मारुन्धानो गध्यां समत्सु सनुतर्श्वरंति गोषु गच्छन् ।

श्राविर्शृजीको विदयां निचिक्यंत् तिरो श्रं रितं पर्यापं श्रायोः ४ उत स्मैनं वस्त्रमिधं न तायु मन् क्रोशन्ति चितयो भरेषु । नीचार्यमानं जस्ति न श्येनं श्रवश्चाच्छां पश्मन्नं यूथम् ४ उत स्मास् प्रथमः सिष्ट्यन् नि वैवेति श्रेणिभी रथानाम् । स्त्रजं कृरवानो जन्यो न शुभ्वां रेणुं रेरिहत् किरणं दद्श्वान् ६ उत स्य वाजी सहिर्ग्र्तावा शुश्रूषमाणस्तन्वां सम्यें । तुरं यतीषुं तुरयंवृज्जिप्यो ऽधिं भ्रुवोः किरते रेणुमृञ्जन् ७ उत स्मास्य तन्यतोरिव द्यो श्रिंघायतो श्रिभ्युजो भयन्ते । यदा सहस्र्रम्भि षीमयोधीद् दुर्वतुः स्मा भवति भीम श्रृञ्जन् ६ उत स्मास्य पनयन्ति जनां जूतिं कृष्टिप्रो श्रिभित्तमाशोः । उत्तैनमाहः सिम्थे वियन्तः परां दिधका श्रीसरत् सहस्रैः ६ श्रा दिधकाः शर्वसा पन्नं कृष्टीः सूर्यं इव ज्योतिषापस्तितान । सहस्रसाः शत्सा वाज्यवां पृणक्तु मध्वा सिम्मा वर्चांस १०

#### (६५) पञ्चनवतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । दिधक्रा देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चचां त्रिष्ठुप् (६) षष्ठचाश्चानुष्ठुप् छन्दसी श्राशुं दिधिक्रां तमु नु ष्टेवाम दिवस्पृंथिव्या उत चेकिंराम । उच्छन्तीर्मामुषस्ः सूदय न्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन् १ मृहश्चर्कम्यर्वेतः क्रतुप्रा दिधिक्राव्याः पुरुवारस्य वृष्याः । यं पूरुभ्यो दीदिवांसं नाग्निं दृदर्थुर्मित्रावरुणा तत्तृरिम् २ यो अश्वस्य दिधिक्राव्यो अकारीत् सिमेद्धे अग्रा उषसो व्यृष्टो । अनीगसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वर्रुणेना सजोषाः ३ दिधिक्राव्यां इष कुर्जो महो य दर्मन्मिह मुख्तां नार्म भृद्रम् । स्वस्तये वर्रुणं इंमृत्रमृग्निं हर्वामह इन्द्रं वर्ज्ञबाहुम् ४ इन्द्रमिवेदुभये वि ह्वयन्त उदीर्राणा यृज्ञमुपप्रयन्तः । दिधिक्रामु सूर्दनं मत्याय दृदर्थुर्मित्रावरुणा नो अश्वम् ५ द्रिक्राव्यां अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरिभ नो मुखां करत् प्र ण आग्रयूषि तारिषत् ६

## (६६) षरागवतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रमृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रभृचां दिधकाः (४) पञ्चम्याश्च सूर्यो देवते । (१) प्रथमर्चस्त्रिष्टुप् (२-४) द्वितीयादिचतसुणाञ्च जगती छन्दसी

द्धिक्राव्या इदु नु चेकिराम् विश्वा इन्मामुषसंः सूदयन्तु ।

ग्रुपाम्ग्रेरुषसः सूर्यस्य बृहस्पतेराङ्गिरसस्य जिष्णोः १
सत्वा भिर्षो गिविषो दुवन्यस च्छ्चफढ़ेवस्यादिष उषसंस्तुरग्यसत् ।
सत्यो द्रवो द्रेवरः पंतङग्रो दिधिक्रावेषमूर्जं स्वर्जनत् २
उत स्मास्य द्रवंतस्तुरग्यतः पृणं न वेरन् वाति प्रगृधिनः ।

श्येनस्येव ध्रजेतो ग्रङ्कसं परि दिधिक्राव्याः सहोर्जा तरित्रतः ३
उत स्य वाजी चिपृणिं तुरग्यित ग्रीवायां बद्धो ग्रीपक्च ग्रासिनं ।
कर्तु दिधिका ग्रन् संतवीत्वत् पृथामङ्कांस्यन्वापनीफणत् ४
हुंसः श्रीचिषद् वसुरन्तरिच्स द्रोतां वेदिषदितिथिर्दुरोणसत् ।
नृषद् वरसर्दृतसद् व्योमस द्रब्जा गोजा त्रृतजा ग्रीद्रजा ग्रुतम् ४

# (६७) सप्तनवित्तमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव त्रृषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रा को वां वरुणा सुम्नमाप स्तोमों हुविष्मां ऋमृतो न होतां। यो वां हृदि ऋतुंमां ऋस्मदुक्तः पुस्पर्शदिन्द्रावरुणा नमस्वान् १ इन्द्रां हु यो वरुणा चक्र ऋापी देवौ मर्तः सुरुयाय प्रयंस्वान्। स हेन्ति वृत्रा संमिथेषु शत्रू नवोभिर्वा महद्धिः स प्रशृंगवे २ इन्द्रां हु रत्नं वरुणा धेष्ठे तथा नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता। यदी सखाया सुरुयाय सोमैः सुतेभिः सुप्रयसां मादयैते ३ इन्द्रां युवं वरुणा दिद्युमंस्मि न्नोजिष्ठमुग्रा नि विधिष्टं वर्जम्। यो नो दुरेवो वृकर्तिर्द्भीति स्तिस्मिन् मिमाथामुभिभूत्योजः ४ इन्द्रां युवं वरुणा भूतमस्या ध्रियः प्रेतारां वृष्भेवं धेनोः। सा नो दुहीयद् यवसेव गृत्वी सहस्र्वधारा पर्यसा मही गौः ४ तोके हिते तनय उर्वरासु सूरो दृशीके वृष्धिश्च पौंस्ये। इन्द्रां नो अत्रु वर्रुणा स्यातामवौभिर्द्रमा परितक्स्यायाम् ६

युवामिद्ध्यवंसे पूर्व्याय परि प्रभूती गृविषः स्वापी। वृ<u>ग्</u>णीमहें सुरुवाय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शंभू ७ ता वां धियोऽवंसे वाजयन्ती राजिं न जेग्मुर्युव्यूः सुंदानू। श्रिये न गाव उप सोममस्थु रिन्द्रं गिरो वर्रुणं मे मनीषाः ह इमा इन्द्रं वर्रुणं मे मनीषा अग्मन्नुप द्रविणमिच्छमानाः। उपमस्थुर्जोष्टारं इव् वस्वो रुघ्वीरिव श्रवसो भिर्म्नमाणाः ६ अश्रयस्य तमना रथ्यस्य पुष्टे नित्यस्य रायः पत्रयः स्याम। ता चेश्वाणा ऊतिभिन्वयसीभि रस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम् १० यद दिद्यवः पृतनासु प्रक्रीळान् तस्य वां स्याम सनितारं ग्राजेः ११

(६८) स्रष्टनविततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य पौरुकुत्स्यस्त्रसदस्युर्सृषिः । (१-६) प्रथमादिषड्डचामात्मा (७-१०) सप्तम्यादिचतसृणाञ्चेन्द्रावरुणौ देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

मर्म द्विता गुष्ट्रं चित्रयस्य विश्वायोविश्वे श्रमृता यथा नः । कर्तुं सचन्ते वर्रणस्य देवा राजािम कृष्टेरुपमस्य व्वेः १ श्रहं राजा वर्रणो मह्यं ता न्यंसुयािण प्रथमा धारयन्त । कर्तुं सचन्ते वर्रणस्य देवा राजािम कृष्टेरुपमस्य व्वेः २ श्रहमिन्द्रो वर्रणस्त महित्वो वी गंभीर रजसी सुमेके । त्वष्टेव विश्वा भुवनािन विद्वान् त्समैरयं रोदंसी धारयं च ३ श्रहम्पो श्रपिन्वमुचमाणा धारयं दिवं सदन श्रृतस्य । श्रृतेन पुत्रो श्रदितेर्श्च्तावो त त्रिधातुं प्रथयद् वि भूमं ४ मां नरः स्वश्चां वाजयन्तो मां वृताः समर्रणे हवन्ते । कृणोम्याजिं मुघवाहिमन्द्र इयीर्म रेणुमुभिभूत्योजाः ४ श्रृहं ता विश्वां चकरं निकर्मा दैव्यं सहीं वरते श्रृप्रतितम् । यन्मा सोमासो मुमद्नयदुक्थो भे भयेते रजसी श्रपारे ६ विदुष्टे विश्वा भुवनािन तस्य ता प्र श्र्वविष्ठ वर्रणाय वेधः । त्वं वृत्राणि शृणिवषे जघन्वान् त्वं वृतां श्ररिणा इन्द्र सिन्धून् ७ श्रुस्माक्मन्नं पितरस्त श्रीसन् तस्रप्त श्रृष्ठयो दोर्ग्हे बुध्यमिने ।

त ग्रायंजन्त त्र्सदंस्युमस्या इन्द्रं न वृंत्रतुरंमधंदेवम् ५ पुरुकुत्सानी हि वामदाश द्धव्येभिरिन्द्रावरुणा नमीभिः। ग्रथा राजानं त्रसदंस्युमस्या वृत्रहणं ददथुरधंदेवम् ६ ग्रया व्यं संस्वांसी मदेम हुव्येन देवा यवसेन् गार्वः। तां धेनुमिन्द्रावरुणा युवं नौ विश्वाहां धत्तमनंपस्फुरन्तीम् १०

## (१६) नवनवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य सौहोत्रौ पुरुमीळ्हाजमीळ्हावृषी । स्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

क उं श्रवत् कत्मो य्ज्ञियांनां वृन्दार देवः कत्मो जुंषाते। कस्येमां देवीम्मृतेषु प्रेष्ठां हृदि श्रेषाम सृष्टुतिं सृहृव्याम् १ को मृंळाति कत्म ग्रागंमिष्ठो देवानांमु कत्मः शंभिवष्ठः। रथं कमांहुर्द्ववदेश्वमाशुं यं सूर्यस्य दुहितावृंगीत २ मृ चू हि ष्मा गच्छंथ ईवंतो द्यू निन्द्रो न शक्तिं परितक्यायाम्। दिव ग्राजाता दिव्या सृपुणां कया शचीनां भवथः शचिष्ठा ३ का वां भूदुपंमातिः कयां न ग्राश्विना गमथो हूयमाना। को वां मृहश्चित् त्यजंसो ग्रुभीकं उरुष्यतं माध्वी दस्ना न ऊती ४ उरु वां रथः परि नचित द्या मा यत् समुद्राद्भि वर्तते वाम्। मध्वां माध्वी मधुं वां प्रुषायन् यत् सीं वां पृचों भुरजन्त पुक्वाः प्र सिन्धुंहं वां रसयां सिञ्चदश्चान् घृणा वयोऽरुषासः परि गमन्। तदू षु वांमजिरं चेति यानं येन् पती भवेथः सूर्यायाः ६ इहेह यद् वां सम्ना पंपृचे सेयम्स्मे सृमृतिवांजरता। उरुष्यतं जितारं युवं हे श्रितः कामों नासत्या युव्दिक् ७

#### (१००) शततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य सौहोत्रौ पुरुमीळ्हाजमीळ्हावृषी । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

तं <u>वां</u> रथं <u>व्यम</u>्द्या ह्वेम पृथुज्जयंमश्चि<u>ना</u> संग<u>तिं</u> गोः । यः सूर्यां वहित वन्धु<u>रायु</u> गिर्वोहसं पुरुतमं वसूयुम् १ युवं श्रियंमश्चिना <u>देवता</u> तां दिवौ नपाता वन<u>थः</u> शचीभिः । युवोर्वपुरिभ पृद्धीः सचन्ते वहिन्ति यत् केकुहासो रथे वाम् २ को वाम् द्या करते रातहेव्य ऊतये वा सुत्पेयाय वाकैः । अन्तस्य वा वनुषे पूर्व्याय नमी येमानो ग्रेश्चिना वंवर्तत् ३ हिर्ग्ययेन पुरुभू रथेने मं युज्ञं नासत्योपं यातम् । पिर्बाध इन्मधुनः सोम्यस्य दर्धथो रह्नं विध्वते जनीय ४ ग्रा नो यातं दिवो ग्रच्छा पृथिव्या हिर्ग्ययेन सुवृता रथेन । मा वामन्ये नि यमन् देव्यन्तः सं यद् द्दे नाभिः पूर्व्या वाम् ४ नू नो रियं पुरुवीरं बृहन्तं दस्या मिमीथामुभयेष्ट्यस्मे । नरो यद् वामश्चिना स्तोम्मावन् त्स्पधस्तुतिमाजमीळहासो ग्रग्मन् ६ इहेह यद् वा सम्ना पपृचे सेयम्समे सुमृतिवाजरहा । उर्ष्वारं जरितारं युवं हे श्रितः कामी नासत्या युव्दिक् ७

# (१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-६) प्रथमादिषड्टचां जगती (७) सप्तम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी एष स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथः परिज्मा दिवो ग्रस्य सानिव । \_ उद् वां पृज्ञासो मधुमन्त ईरते रथा ग्रश्वास उषसो व्यृष्टिषु । <u>त्र्रपोर्ण्वन्त</u>स्तम् ग्रा परीवृतं स्वर्श्ण शक्रं तुन्वन्त ग्रा रजेः २ मर्ध्वः पिबतं मधुपेभिरासभि रृत प्रियं मधुने युञ्जाथां रथम्। त्र्या वर्तुनिं मध्ना जिन्वथस्पथो दृतिं वहे<u>थे</u> मध्नमन्तमश्चिना ३ हुंसासो ये वां मध्मन्तो ऋसिधो हिरेगयपर्णा उहुवे उषुर्ब्धः । उद्युतौ मुन्दिनौ मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मचः सर्वनानि गच्छथः ४ स्वध्वरासो मधुमन्तो ऋग्नयं उस्ता जेरन्ते प्रति वस्तौरश्चिनी । यिनक्रहेस्तस्तरिं विचन्न सोमं सुषाव मध्मन्तमिद्रिभिः ४ त्र्याकेनिपासो त्र्रहंभिर्दिविध्वतः स्वर्श्स शक्रं तन्वन्त त्र्या रर्जः । सूरिश्चदश्चीन् युयुजान ईयते विश्वां स्रुन् स्वधया चेतथस्पथः ६ प्र वामवोचमश्विना धियुंधा रथः स्वश्वी स्रजरो यो स्रस्ति । येन सद्यः परि रजांसि याथो हुविष्मन्तं तुरिणं भोजमच्छ ७

## (१०२) द्रचुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१) प्रथमर्चो वायुः (२-७) द्वितीयादिषरणाञ्चेन्द्रवायू देवते । गायत्री छन्दः

त्रुपं इंपबा मधूनां सुतं विश्वा दिविष्टिषु । त्वं हि पूर्व्पा ग्रिसं १ शतेनां नो श्रिभिष्टिभिर्नियुत्वाँ इन्द्रसारिथः । वायो सुतस्यं तृम्पतम् २ ग्रा वां सहस्र्वं हर्य्य इन्द्रवायू श्रिभि प्रयः । वहन्तु सोर्मपीतये ३ रथं हिरंगयवन्धुरिमन्द्रवायू स्वध्वरम् । ग्रा हि स्थाथो दिविस्पृशंम् ४ रथेन पृथुपाजसा दाश्वांसमुपं गच्छतम् । इन्द्रवायू इहा गतम् ५ इन्द्रवायू श्र्यं सुतस्तं देवेभिः सजोषंसा । पिबतं दाशुषो गृहे ६ इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोर्चनम् । इह वां सोर्मपीतये ७

# (१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१) प्रथमर्चो वायुः (२-४) द्वितीयादितृचस्य चेन्द्रवायू देवते । ऋनुष्टुप् छन्दः

वायो शक्रो स्र्यामि ते मध्वो स्रग्नं दिविष्टिषु। स्रा यहि सोमेपीतये स्पार्ही देव नियुत्वता १ इन्द्रश्च वायवेषां सोमोनां पीतिमेर्हथः। युवां हि यन्तीन्देवो निम्नमापो न सध्येक २ वायविन्द्रश्च शृष्मिणो सर्थं शवसस्पती। नियुत्वेन्ता न ऊतय स्रा योतं सोमेपीतये ३ या वां सन्ति पुरुस्पृही नियुतौ दाशुषे नरा। स्रस्मे ता यज्ञवाहुसे न्द्रवायू नि येच्छतम् ४

(१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । वायुर्देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

विहि होत्रा स्रवीता विपो न रायौ स्र्ययः । वायवा चन्द्रेश रथेन याहि सुतस्य पीतये १ निर्युवाशो स्रशस्ती र्नियुत्वाँ इन्द्रसारिथः । वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये २ ग्रनुं कृष्णे वसुंधिती येमाते विश्वपेशसा। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये ३ वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नव्तिर्नर्व। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये ४ वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्। उत वां ते सहस्त्रिणो रथ ग्रा यांतु पार्जसा ४

# (१०५) पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । इन्द्राबृहस्पती देवते । गायत्री छन्दः

इदं वामास्ये हुविः प्रियमिन्द्राबृहस्पती । उक्थं मदेश्च शस्यते १ ग्रुयं वां परि षिच्यते सोमे इन्द्राबृहस्पती । चार्रुमदीय पीतये २ ग्रुप ने इन्द्राबृहस्पती गृहिमन्द्रिश्च गच्छतम् । सोम्पा सोमेपीतये ३ ग्रुसमे ईन्द्राबृहस्पती रियं धेत्तं शतिग्वनेम् । ग्रुश्चीवन्तं सहिस्रिणम् ४ इन्द्राबृहस्पती व्यं सुते गीर्भिईवामहे । ग्रुस्य सोमेस्य पीतये ४ सोमेमिन्द्राबृहस्पती पिबतं दाशुषौ गृहे । मादयेथां तदौकसा ६

# (१०६) षडुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-६) प्रथमादिनवर्चां बृहस्पतिः (१०-११) दशम्येकादश्योश्चेन्द्राबृहस्पती देवते । (१-६,

११) प्रथमादिनवर्चामेकादश्याश्च त्रिष्टुप् (१०) दशम्याश्च जगती छन्दसी यस्तस्म सहंसा वि ज्मो ग्रन्तान् बृह्स्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण । तं प्रवास ग्रृषंयो दीध्यांनाः पुरो विप्रां दिधरे मृन्द्रजिह्नम् १ धुनेतयः सुप्रकेतं मदंन्तो बृहस्पते ग्रुभि ये नंस्तत्स्त्रे । पृषंन्तं सृप्रमदंब्धमूर्वं बृहंस्पते रत्तंतादस्य योनिम् २ बृहंस्पते या पर्मा परावद त ग्रा तं त्रृतस्पृशो नि षेदुः । तुभ्यं खाता ग्रंबता ग्राद्रंदुग्धा मध्यः श्लोतन्त्यभितौ विर्प्शम् ३ बृह्स्पतिः प्रथमं जायंमानो मृहो ज्योतिषः पर्मे व्योमन् । सप्तास्यंस्तुविजातो रवेण वि सप्तरंशिमरधमृत् तमांसि ४

[Rik Veda]

स सुष्टुभा स ऋक्वेता ग्रंगेने वृलं रेरोज फलागं रवेंग । बृह्स्पतिरुस्त्रियो हव्यसूदः किनक्रद् वावेशतीरुदीजत् ४ एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे युज्ञैर्विधम् नर्मसा ह्विभिः । बृहंस्पते सुप्रजा वीरवेन्तो व्यं स्योम् पत्यो रयीणाम् ६ स इद् राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेंग तस्थाव्भि वीर्येग । बृह्स्पति यः सुर्भृतं इंब्रभर्ति वल्गूयित वन्देते पूर्वभाजेम् ७ स इत् चैति सुधित श्रोकेसि स्वे तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीम् । तस्मै विशः स्वयमेवा नेमन्ते यस्मिन् ब्रह्मा राजिन् पूर्व एति ५ स्त्रपति जयित सं धनीनि प्रतिजन्यान्युत या सर्जन्या । स्रवस्यवे यो वरिवः कृगोति ब्रह्मग्रे राजा तमेवन्ति देवाः ६ इन्द्रश्च सोर्म इंपबतं बृहस्पते ऽस्मिन् युत्ते मन्दसाना वृष्यवसू । स्रा वा विश्वन्त्वन्देवः स्वाभुवो ऽस्मे रियं सर्ववीरं नि येच्छतम् १० बृहंस्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वा सुमृतिर्भूत्वस्मे । स्र्राविष्टं चियो जिगृतं पुर्रधी र्जजस्तम्यीं वनुषामर्रातीः ११

#### **ग्र**थाष्ट्रमोऽध्यायः

। व० १-२६

(१०७) सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इदमु त्यत् पुंरुतमं पुरस्ता ज्ञचोतिस्तमंसो वयुनविदस्थात्। नूनं दिवो दुंहितरौ विभाती र्गातुं कृंणवन्नुषसो जनीय १ अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्ति न्मिता ईव स्वर्रवोऽध्वरेषुं। व्यू व्रजस्य तमसो द्वारो च्छन्तीरव्रञ्छुचेयः पावृकाः २ उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान् रिधोदेयीयोषसौ मुघोनीः। अचित्रे अन्तः पुणर्यः सस न्त्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये ३ कुवित् स देवीः सनयो नवौ वा यामौ बभूयादुषसो वो अद्या। यना नविग्वे अङ्गिरे दर्शग्वे सप्तास्यै रेवती रेवदूष ४ यूयं हि देवीर्मृत्युग्भिरश्वैः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः। प्रबोधयन्तीरुषसः ससन्तं द्विपाञ्चतुष्पाञ्चरथीय जीवम् ४

क्वं स्विदासां कत्मा पुंराणी ययां विधानां विद्धुर्मृभूणाम् ।
शुभं यच्छुभा उषस्थ्ररंन्ति न वि ज्ञांयन्ते सदृशीरजुर्याः ६
ता घा ता भुद्रा उषसः पुरासुं रिभृष्टिद्युम्ना ऋृतजातसत्याः ।
यास्वीजानः श्रेशमान उक्थेः स्तुवञ्छंसन् द्रविणं सद्य ग्रापं ७
ता ग्रा चरन्ति सम्ना पुरस्तात् समानतः सम्ना पप्रथानाः ।
ऋृतस्यं देवीः सदंसो बुधाना गवां न सर्गा उषसी जरन्ते ५
ता इन्वेर्श्व संमना संमानी रमीतवर्णा उषसंश्चरन्ति ।
गूहंन्तीरभ्वमसितं रशिद्धः शुक्रास्तन्भः शुचयो रुचानाः ६
रियं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मासुं देवीः ।
स्योनादा वः प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पत्रयः स्याम १०
तद् वौ दिवो दुहितरो विभाती रुपं ब्रुव उषसो युज्ञकेतुः ।
वयं स्याम युशसो जनेषु तद् द्यौश्चं धत्तां पृंथिवी चं देवी ११

# (१०८) स्रार्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । उषा देवता । गायत्री छन्दः

प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । दिवो ग्रेदर्शि दुहिता १ ग्रिशेव चित्रारुषी माता गर्वामृतावरी । सर्वाभूदिश्वनौरुषाः २ उत सर्वास्यश्विनौ रुत माता गर्वामिस । उतोषो वस्व ईशिषे ३ याव्यद्द्रेषसं त्वा चिकित्वित् सूनृतावरि । प्रति स्तोमैरभुत्स्मिह ४ प्रति भुद्रा ग्रेदृ चतु गवां सर्गा न रुश्मयः । ग्रोषा ग्रेप्रा उरु जर्यः ४ ग्राप्पुषी विभावरि व्यविज्योतिषा तमः । उषो ग्रनु स्वधामेव ६ ग्रा द्यां तेनोषि रिश्मि रान्तरिज्ञमुरु प्रियम् । उषः शुक्रेगे शोचिषां ७

# (१०६) नवोत्तरशततमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । सविता देवता । जगती छन्दः

तद् देवस्यं सिवतुर्वार्यं महद् वृंशीमहे ग्रसुरस्य प्रचेतसः । छर्दिर्येनं दाशुषे यच्छंति त्मना तन्नो महाँ उदयान् देवो ग्रक्तुभिः १ दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापितः पिशङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्जते कविः । विच्चाः प्रथयंत्रापृणत्रुर्व जीजनत् सिवता सुम्नमुक्थ्यंम् २ म्राप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे। प्र बाहू म्रस्राक् सिवता सर्वीमिन निवेशयंन् प्रसुवन्नक्तृभिर्जगंत् ३ म्रदांभ्यो भुवंनानि प्रचाकंशद् वृतानि देवः संविताभि रेचते। प्रास्नांग्बाहू भुवंनस्य प्रजाभ्यो धृतवंतो मृहो म्रज्मंस्य राजित ४ म्रिन्तरिचं सिवता महित्वना त्री रजांसि परिभूस्त्रीणि रोचना। तिस्रो दिवंः पृथिवीस्तिस्र ईन्वति त्रिभिर्वतेरभि नौ रचित त्मनी ५ बृहत्सुमः प्रसर्वीता निवेशनो जर्गतः स्थातुरुभयंस्य यो वृशी। स नौ देवः संविता शर्म यच्छ त्वस्मे चयाय त्रिवर्क्ष्यमंहंसः ६ म्रागंन् देव मृतुभिर्वर्धतु चयं दर्धातु नः सिवता स्प्रजामिषम्। स नैः चपाभिरहंभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रियम्स्मे सिमन्वतु ७

## (११०) दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । सविता देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्यां जगती (६) षष्ठचाश्च त्रिष्टुप् छन्दसी अर्भूद् देवः संविता वन्द्यो नु नं इदानीमह्रं उपवाच्यो नृभिः । वि यो रत्ना भर्जित मानविभ्यः श्रेष्ठं नो ऋत्र द्रविश्यं यथा दर्धत् १ देवेभ्यो हि प्रथमं यृज्ञियेभ्यो ऽमृतृत्वं सुवसिं भागमृत्तमम् । ऋतिद् दामानं सिवत्व्यूर्णुषे ऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः २ ऋचित्ती यर्च्चकृमा दैव्ये जने दीनेर्दचैः प्रभूती पूरुष्तवतां । देवेषुं च सिवतुर्मानुषेषु च त्वं नो ऋत्रं सुवतादनीगसः ३ न प्रमिये सिवतुर्दैव्यस्य तद् यथा विश्वं भुवनं धारिय्छ्यति । यत् पृथिव्या वरिम्न्ना स्वेङ्गुरिर्वष्मंन् दिवः सुवति सत्यमस्य तत् ४ इन्द्रंज्येष्ठान् बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः चर्यां एभ्यः सुवितः स्वायं ते ४ ये ते त्रिरहेन् त्सवितः स्वासो दिवेदिवे सौभंगमासुवन्ति । इन्द्रो द्यावीपृथिवी सिन्धुरिद्ध रीदित्येनीं ऋदितिः शर्म यंसत् ६

(१११) एकादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

(१-७) प्रथमादिसप्तर्चां त्रिष्टुप् (५-१०) स्रष्टम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दसी को वस्त्राता वसवः को वस्ता द्याविभूमी ग्रदिते त्रासीथां नः। सहीयसो वरुण मित्र मर्तात् को वौऽध्वरे वरिवो धाति देवाः १ प्र ये धामानि पूर्व्यारयर्चान् वि यदुच्छान् वियोतारो स्रमूराः । विधातारो वि ते देधुरजेस्रा ऋतधीतयो रुरुचन्त दुस्माः २ प्र पुस्त्याईमदितिं सिन्ध्मिकैः स्वस्तिमीळे सुख्याये देवीम् । उभे यथा नो ग्रहंनी निपातं उषासानक्तां करतामदंब्धे ३ व्यर्यमा वरुणश्चेति पन्थी मिषस्पतिः स्वितं गातुम्गिः । इन्द्रिविष्णू नृवदु षु स्तर्वाना शर्म नो यन्तममैवृद् वर्रूथम् ४ त्र्या पर्वतस्य <u>मुरुता</u>मवासि देवस्य <u>त्रात</u>्रि भगस्य । पात् पितर्जन्यादंहीसो नो मित्रो मित्रियीदुत नी उरुष्येत् ४ नू रौदसी ग्रहिना बुध्येन स्तुवीत देवी ग्रप्येभिरिष्टैः। सम्द्रं न संचरेणे सनिष्यवी घर्मस्वरसो नुद्योई ग्रपं वन् ६ देवैनों देव्यदितिर्नि पति देवस्त्राता त्रीयतामप्रयुच्छन्। नुहि मित्रस्य वर्रणस्य धासि महामिस प्रमियं सान्वग्नेः ७ त्रिप्रिरीशे वसर्व्यस्याइ ऽग्नर्मृहः सौर्भगस्य । तान्यस्मभ्यं रासते *५* उषौ मधोन्या वह सूनृते वार्या पुरु । ऋसमभ्यं वाजिनीवति ६ तत् स् नः सविता भगो वर्रुणो मित्रो त्र्र्यमा । इन्द्रौ नो राधसा र्गमत् १०

# (११२) द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋचां त्रिष्टुप् (५-७) पञ्चम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दसी मही द्यावापृथ्विवी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां शुचर्यद्भिर्देकैः । यत् सीं वरिष्ठे बृहुती विमिन्वन् रुवद्धोत्ता पप्रथानेभिरेवैः १ देवी देवेभिर्यज्ञते यजेत्रे रिमनती तस्थतुरुच्चमांगे । ऋतावरी ऋहुहां देवपुत्रे युज्ञस्यं नेत्री शुचर्यद्भिर्देकैः २ स इत् स्वपा भुवनेष्वास य इमे द्यावापृथ्विवी ज्ञानं । उर्वी गंभीरे रजसी सुमेके अवंशे धीरः शच्या समैरत् ३ नू रौदसी बृहद्धिनीं वर्क्षयैः पत्नीवद्भिर्विषयंन्ती स्रजोषाः । उक्वी विश्वे यज्ञते नि पति धिया स्याम रुथ्यः सदासाः ४

प्र <u>वां मिह</u> द्यवी <u>अभ्य</u> पेस्तुतिं भरामहे । शु<u>ची</u> उ<u>प</u> प्रशंस्तये ४ पुनाने तुन्वी मिथः स्वेन दत्तीण राजथः । <u>ऊ</u>ह्याथे सनादृतम् ६ मुही <u>मित्रस्य</u> साध<u>थ</u> स्तर्रन्ती पिप्रती ऋतम् । परि युज्ञं नि षेदथुः ७

# (११३) त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । (१-३) प्रथमादितृचस्य चेत्रपतिः (४) चतुर्थ्या ऋचः शुनः (४,८) पञ्चम्यष्टम्योः शुनासीरौ (६-७) षष्ठीसप्तम्योश्च सीता देवताः । (१,४,६-७)

प्रथमाचतुर्थीषष्ठीसप्तमीनामृचामनुष्टुप् (२-३, ८) द्वितीयातृतीयाष्टमीनां त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च पुर उष्णिक् छन्दांसि

चेत्रेस्य पतिना वयं हितेनैव जयामसि। गामर्श्व पोषयित्वा स नौ मृळातीदृशै १ चेत्रेस्य पते मध्मन्तमूर्मिं धेनुरिव पयौ ग्रस्मास् धुद्धव । मधुश्रुतं घृतमिव सुपूत मृतस्यं नः पतियो मृळयन्त २ मध्मतीरोषधीद्यांव ग्रापो मध्मन्नो भवत्वन्तरिन्नम् । चेत्रेस्य पतिर्मध्मान् नो ग्रस्त्व रिष्यन्तो ग्रन्वेनं चरेम ३ शनं वाहाः शनं नरः शनं कृषत् लाङ्गेलम् । शैनं वरत्रा बध्यन्तां शनमष्ट्राम्दिङ्गय ४ र्शुनिसीराविमां वार्च जुषेथां यद् दिवि चक्रथुः पर्यः । तेनेमामपं सिञ्चतम् ४ ग्रवांची सुभगे भव सीते वन्दीमहे त्वा। यथां नः सुभगासंसि यथां नः सुफलासंसि ६ इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानुं यच्छतु । सा नुः पर्यस्वती दुहा मुर्त्तरामुत्तरां समीम् ७ शनं नुः फाला वि कृषन्तु भूमिं शनं कीनाशां ऋभि येन्तु वाहैः। शैनं पुर्जन्यो मधुना पर्योभिः शुनिसीरा शनमुस्मासु धत्तम् ५

## (११४) चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो वामदेव ऋषिः । ऋग्निः सूर्यो वाऽऽपो वा गावो वा घृतं वा देवता । (१-१०) प्रथमादिदशर्चां त्रिष्टुप् (११) एकादश्याश्च जगती छन्दसी समुद्रादूर्मिर्मधुंमाँ उदांर दुपांशुना समेमृत्त्वमानट् । घृतस्य नाम् गुह्यं यदस्ति जिह्ना देवानाम्मृतस्य नाभिः १ व्यं नाम् प्र ब्रवामा घृतस्या ऽस्मिन् युज्ञे धौरयामा नमौभिः । उपं ब्रह्मा शृंगवच्छस्यमानं चतुःशृङ्गोऽवमीद् गौर एतत् २ चत्वारि शृङ्गा त्रयौ ग्रस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तीसो ग्रस्य। त्रिधां बुद्धो वृष्भो रौरवीति मुहो देवो मर्त्या आ विवेश ३ त्रिधा हितं पुरिपिर्भर्गुह्ममानुं गिव देवासौ घृतमन्वविन्दन् । इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टतन्तुः ४ एता ऋषिन्ति हद्यति समुद्रा च्छतव्रजा रिपुणा नाव्चचे । \_ घृतस्य धारा स्रभि चांकशीमि हिर्गययो वेत्सो मध्ये स्रासाम् ४ \_ सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेर्ना ऋन्तर्हदा मनेसा पूयमोनाः । एते त्र्रीर्षन्त्यूर्मयौ घृतस्य मृगा ईव चिप्णोरीषमाणाः ६ -सिन्धौरिव प्राध<u>्व</u>ने शू<u>ंघ</u>नासो वात्रंप्रमियः पतयन्ति युह्णाः । घृतस्य धारा ग्ररुषो न वाजी काष्ठा भिन्दनूर्मिभः पिन्वमानः ७ \_ <u>स्र</u>भि प्रवन्त सर्मनेव् योषाः कल्यागयर्शः स्मर्यमानासो <u>स्र</u>ग्निम् । घृतस्य धाराः समिधौ नसन्त ता जुंषाणो हर्यति जातवैदाः ५ \_ कुन्यो इव वहुतुमेतुवा उ<sup>†</sup> <u>ग्र</u>ञ्जर्यञ्जाना ग्रुभि चौकशीमि । यत्र सोर्मः सूयते यत्रं युज्ञो घृतस्य धारां ऋभि तत् पेवन्ते ६ <u>अ</u>भ्येर्षत सुष्टुतिं गर्व्यमाजि मुस्मासुं भुद्रा द्रविंगानि धत्त । इमं युज्ञं नेयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ते १० \_ धार्मन् ते विश्वं भुवेनमधि श्रित मन्तः संमुद्रे हृद्यर्शन्तरायुषि । <u>अ</u>पामनीके सि<u>मि</u>थे य ग्राभृत स्तर्मश्याम् मधुमन्तं त ऊर्मिम् ११

> (११५) पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयौ बुधगविष्ठिरावृषी । स्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम् । यह्ना ईव प्र व्यामुजिहीनाः प्र भानवेः सिस्नते नाकमच्छे १ त्रबोधि होता यज्थाय देवा नूध्वी स्रिग्नः सुमनाः प्रातरेस्थात् । समिद्धस्य रुशेददर्शि पाजौ महान् देवस्तमसो निरमोचि २ यदीं गुरास्यं रशनामजीगः शुचिरङ्के शुचिभिगींभिर्प्राः। त्राद् दित्तंगा युज्यते वाज्य न्त्युंतानामूर्ध्वो त्र्रंधयज्रहूिभः ३ श्रुग्निमच्छा देवयतां मनासि चर्चूषीव सूर्ये सं चेरन्ति। यदीं सुवति उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जीयते अग्रे ग्रहाम् ४ जिन्छ हि जेन्यो अग्रे अहा हितो हितेष्वरुषो वर्नेषु। दमैदमे सप्त रता दधनो ऽग्निर्होता नि षसादा यजीयान् ५ <u>अप्रिर्होता</u> न्यंसीदुद् यजीया नुपस्थे मातुः सुरभा उ लोके । युवां कुविः पुरुनिःष्ठ ऋतावां धतां कृष्टीनामुत मध्यं इद्धः ६ प्र ग् त्यं विप्रमध्वरेषुं साधु मुग्निं होतारमीळते नमीभिः । त्र्या यस्ततान् रोदंसी ऋतेन् नित्यं मृजन्ति वाजिनं घृतेनं ७ मार्जाल्यो मृज्यते स्वे दम्नाः कविप्रशस्तो ग्रतिथिः शिवो नेः। सहस्रंशृङ्गो वृष्भस्तदौजा विश्वां ग्रमे सहसा प्रास्यन्यान् ५ प्र सद्यो र्यंग्रे अत्यैष्यन्या नाविर्यस्मै चार्रतमो बुभूर्थ। ईळेन्यौ वपुष्यौ विभावौ प्रियो विशामतिथिर्मानुषीरणम् ६ \_ तुभ्यं भरन्ति <u>चि</u>तयो यविष्ठ बुलिर्मग्ने ग्रन्तित ग्रोत दूरात्। त्रा भन्दिष्ठस्य सुमृतिं चिकिद्धि बृहत् ते त्राग्ने महि शर्म भुद्रम् १० त्राद्य रथं भानुमो भानुमन्त<u>ा मग्ने</u> तिष्ठं यज्तेभिः समन्तम् । विद्वान् पेथीनामुर्वरेन्तरि<u>च</u> मेह देवान् हेविरद्याय विच ११ त्रवीचाम कवर्ये मेध्याय वची वुन्दारु वृष्भाय वृष्णे । गविष्ठिरो नर्मसा स्तोमम्ग्रौ दिवीव रुक्मम्रुव्यर्ग्चमश्रेत् १२

## (११६) षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३-५, १०-१२) प्रथमर्चस्तृतीयादिषरणां दशम्यादितृचस्य चात्रेयः कुमारो जानो वृशो वा, उभौ वा, (२, ६) द्वितीयानवम्योश्च जानो वृश ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां त्रिष्टुप्, (१२) द्वादश्याश्च शक्वरी छन्दसी कुमारं माता युवितः समुब्धं गृहां बिभिति न देदाति पित्रे । ऋनीकमस्य न मिनज्जनांसः पुरः पंश्यिन्ति निहितम्रतौ १ कमेतं त्वं युविते कुमारं पेषी बिभिष्टिं महिषी जजान । पूर्वीहिं गर्भः श्रुरदो व्वर्धा उपंश्यं जातं यदसूत माता २

हिरंगयदन्तं शुचिवर्णमारात् चेत्रादपश्यमायुधा मिमानम् । द्दानो ग्रस्मा ग्रमृतं विपृक्वत् किं मार्मनिन्द्राः कृंगवन्ननुक्थाः ३ चेत्रीदपश्यं सनुतश्चरेन्तं सुमद् यूथं न पुरु शोर्भमानम्। न ता स्रेगृभुन्नजनिष्टु हि षः पलिक्नीरिद् युवृतयौ भवन्ति ४ के में मर्युकं वि येवन्त गोभि न येषां गोपा ग्रर्रणश्चिदासं। य ई जगृभुरव ते सृंज न्त्वाजीति पृश्व उप निश्चिकित्वान् ५ वसां राजीनं वसतिं जनीना मरीतयो नि देधुर्मर्त्येषु । ब्रह्मारयत्रेरव तं सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यांसो भवन्तु ६ शुनिश्चिच्छेपुं निर्दितं सहस्राद् यूपीदमुञ्जो ग्रशीमष्टु हि षः । एवास्मदें वे मुंमुग्धि पाशान् होतिश्चिकित्व इह तू निषद्यं ७ -इन्द्रौ विद्वाँ अनु हि त्वी चचच तेनाहमेग्ने अनुशिष्टु आगीम् ५ वि ज्योतिषा बृहुता भीत्यग्नि ग्विविविश्वीन कृगुते महित्वा। प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते शृङ्घे रचेसे विनिचे ६ उत स्वानासौ दिवि षेन्त्वमे स्तिग्मार्युधा रर्चसे हन्तवा उै। मदै चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो ऋदैवीः १० एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपा ग्रतन्नम्। \_ यदीदें <u>ग्रे</u> प्रति त्वं देव हर्याः स्वर्वतीरप एना जयेम ११ त्विग्रीवौ वृष्भो वविधानौ ऽशत्र्वर्श्यः समजाति वेदः। यंस द्धविष्मेते मनेवे शर्म यंसत् १२

(११७) सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्
(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत ऋषिः । (१-२, ४-१२)
प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्यादिनवानाञ्चाग्निः, (३) तृतीयायाश्च मरुद्वद्रविष्णवो
देवताः । (१) प्रथमर्चो विराट्, (२-१२) द्वितीयाद्येकादशानाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी
त्वमं ग्रे वर्रुणो जार्यसे यत् त्वं इंमुत्रो भेवसि यत् सिमिद्धः ।
त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवा स्त्विमन्द्रो दाशुषे मर्त्याय १
त्वमीर्यमा भेवसि यत् कृनीनां नामे स्वधावन् गुद्धे इंबभिष ।

अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभि र्यद् दंपिती समेनसा कृणोषि २ तर्व श्रिये मुरुतौ मर्जयन्त रुद्र यत् ते जिनम् चार्र चित्रम्। पुदं यद् विष्णौरुपुमं निधायि तेने पासि गुह्यं नामु गोनीम् ३ तर्व श्रिया सुदृशों देव देवाः पुरू दर्धाना ऋमृतं सपन्त । होतारम्मि मनुषो नि षेदु र्दशस्यन्तं उशिजः शंसमायोः ४ न त्वद्धोता पूर्वो स्रुग्ने यजीयान् न कार्व्यैः पुरो स्रस्ति स्वधावः । विशश्च यस्या त्रतिथिर्भवासि स युज्ञेन वनवद् देव मर्तान् ५ व्यमीग्ने वनुयाम् त्वोता वसूयवौ ह्विषा बुध्यमानाः । व्यं सम्ये विद्थेष्वह्नां व्यं राया सहसस्प्त्र मतीन् ६ यो नु स्रागौ स्रभ्येनो भरा त्यधीद्घम्घशैसे दधात। जही चिकित्वो ग्रभिशस्तिमेता मग्ने यो नौ मुर्चयिति द्वयेन ७ त्वामुस्या व्युषि देव पूर्वे दूतं कृरावाना ग्रीयजन्त हुव्यैः । संस्थे यद्म ईयसे रयीणां देवो मर्तैर्वस्भिपिरध्यमानः ५ त्र्यवं स्पृधि <u>पितरं</u> योधि <u>विद्वा</u>न् पुत्रो यस्ते सहसः सून <u>क</u>हे । कदा चिकित्वो ग्रभि चेचसे नो ऽग्ने कदां त्रृतचिद् यतियासे ६ भूरि नामु वन्दंमानो दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयसि । कुविद् देवस्य सहसा चकानः सुम्रम्प्रिर्वनते वावृधानः १० \_ त्वमुङ्ग ज<u>रि</u>तारं यविष्ठु विश्वन्यिमे <u>दुरि</u>ताति पर्षि । स्तेना स्रदृश्रन् रिपवो जनासो ऽज्ञातकेता वृजिना स्रभूवन् ११ इमे यामसिस्त्वद्रिगेभूवृन् वसेवे वा तदिदागौ स्रवाचि । -नाहायमुग्निरभिशस्तिये नो न रीषेते वावृधानः परौ दात् १२

(११८) ग्रष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत त्रमृषिः । ग्रमिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वामं ग्रे वस्पतिं वसूना मि प्र मन्दे अध्वरेषुं राजन्। त्वया वाजं वाजयन्तौ जयेमा भि ष्याम पृत्सुतीर्मत्यानाम् १ हुव्यवाळग्रिर्जरः पिता नौ विभुर्विभावौ सुदृशीको असमे। सुगार्ह्पत्याः समिषौ दिदी ह्यस्मद्रचर्षक् सं मिमीहि श्रवासि २ विशां कविं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमुग्निम् । नि होतीरं विश्वविदं दिधध्वे स देवेषु वनते वायीं । जुषस्वीम् इळीया सजोषा यतीमानो रश्मिभः सूर्यस्य । -जुषस्वे नः समिधं जातवेद ग्रा चे देवान् हे<u>वि</u>रद्यीय विच्च ४ विश्वां त्रमे त्रभियुजी विहत्यां शत्रूयतामा भरा भोजनानि ५ व्धेन दस्यं प्र हि चातर्यस्व वर्यः कृरावानस्तन्वेई स्वायै। पिपेर्षि यत् सहसस्पुत्र देवान् त्सो ग्रीग्ने पाहि नृतम् वाजे ग्रस्मान् ६ व्यं ते स्रग्न उक्थैर्विधेम व्यं हुव्यैः पविक भद्रशोचे। ग्रस्मे रियं विश्ववारं सिमन्वा स्मे विश्वानि द्रविंगानि धेहि ७ ग्रुस्माकेमग्ने ग्रध्वरं ज्षस्व सहसः सूनो त्रिषधस्थ हुव्यम्। व्यं देवेषुं सुकृतः स्याम् शर्मणा नस्त्रिवरूथेन पाहि ५ विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरिताति पर्षि । त्र्रमें त्रत्रिवन्नमंसा गृ<u>गानो</u>ई ऽस्मार्कं बोध्यविता तुनूनांम् ६ यस्त्वी हृदा कीरिणा मर्न्यमानो ऽमेर्त्यं मर्त्यो जोहेवीमि । जातेवेदो यशौ ऋस्मास् धेहि प्रजाभिरग्ने ऋमृतत्वर्मश्याम् १० यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमीग्ने कृणवेः स्योनम्। <u>य</u>श्चिनं स पुत्रिर्णं <u>वी</u>रवेन्तं गोमन्तं <u>र</u>यिं नेशते स<u>व</u>स्ति ११

# (११६) एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत ऋषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः, (२) द्वितीयाया नराशंसः, (३) तृतीयाया इळः, (४) चतुर्थ्या बर्हिः, (४) पञ्चम्या देवीद्वारः, (६) षष्ठचा उषासानक्ता, (७) सप्तम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, (८) ऋष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, (६) नवम्यास्त्वष्टा, (१०) दशम्या वनस्पतिः, (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । गायत्री छन्दः

सुसंमिद्धाय शोचिषे मृतं तीवं जुंहोतन । ऋग्नये जातवेदसे १ नराशंसेः सुषूदती मं यज्ञमदोभ्यः । क्विहिं मधुंहस्त्यः २ ईळितो ऋग्ने ऋग वृहे न्द्रं चित्रमिह प्रियम् । सुखै रथेभिरूतये ३ ऊर्णमदा वि प्रथस्वा ऽभ्यश्वां ऋगूषत । भवी नः शुभ्र सातये ४ देवीर्द्<u>दार</u>ि वि श्रीयध्वं सुप्रायुणा ने ऊतये। प्रप्रे युज्ञं पृंणीतन ४ सुप्रतीके वयोवृधी युह्णी ऋतस्य मातर्ग। दोषामुषासमीमहे ६ वार्तस्य पत्मेन्नीळिता दैव्या होतारा मनुषः। इमं नी युज्ञमा गंतम् ७ इळा सरंस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः। बहिः सीदन्त्वस्त्रिधः ५ शिवस्त्वेष्टरिहा गंहि विभुः पोषे उत त्मना। युज्ञेयेज्ञे न उदेव ६ यत्र वेत्थे वनस्पते देवानां गुह्या नामानि। तत्र हुव्यानि गामय १० स्वाहाग्रये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मुरुद्भ्यः। स्वाहा देवेभ्यो हुविः ११

## (१२०) विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वसुश्रुत ऋषिः । ऋग्निर्देवता । पङ्किश्छन्दः त्रुग्निं तं मेन्ये यो वसु रस्तं यं यन्ति <u>धे</u>नवेः । त्र<u>मत</u>मर्वन्त त्राशवो ऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य त्रा भेर १ सो ग्रिमियों वस्र्रीणे सं यमायन्ति धेनवः । समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर २ म्रिगिहिं वाजिनं विशे दद्यति विश्वचेषिणः। अग्री राये स्वाभ्वं स प्रीतो याति वार्य मिषं स्तोतृभ्य आ भर ३ त्रा ते त्रग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्। यद्ध स्या ते पनीयसी सिमद् दीदयीत द्यवी र्ष स्तोतृभ्य ग्रा भेर ४ त्रा ते त्रग्न त्राचा हुविः श्क्रेस्य शोचिषस्पते। सुर्श्चन्द्र दस्म विश्पेते हर्व्यवाट् तुभ्यं ह्यत इषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ४ प्रो त्ये ग्रग्नयोऽग्निषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् । ते हिन्विरे त ईन्विरे त ईषरयन्त्यानुष गिषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ६ तव त्ये स्रोग्ने स्रर्चयो महि वाधन्त वाजिनेः। ये पत्वंभिः शफानां बुजा भुरन्त गोना मिषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ७ नवां नो ग्रग्न ग्रा भेर स्तोतृभ्यः सुच्चितीरिषः । ते स्याम् य ग्रानिचु स्त्वादूतासो दमेदम् इषं स्तोतृभ्य ग्रा भर ५ उभे स्थिन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीगीष ग्रासिन । उतो न उत् पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ६ एवाँ ऋग्निमंजुर्यम् गींभिर्युज्ञेभिरानुषक्। -दर्धदुस्मे सुवीर्यमुत त्यदाश्वश<u>्वच</u>िमर्ष स्तोतृभ्य ग्रा भेर १०

(१२१) एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय इष ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चामनुष्टुप्, (१०) दशम्याश्च पङ्किश्छन्दसी

सर्वायः सं वैः सम्यञ्ज मिषं स्तोमं चाग्नयै। वर्षिष्ठाय चितीना मुर्जी नप्त्रे सहस्वते १ कुत्री चिद् यस्य समृतौ रएवा नरी नृषदेने। त्र्यहेन्तश्चिद् यमिन्धते संजनयेन्ति जन्तवेः २ सः यदिषो वनमिहे सं हुव्या मानुषागाम्। उत द्युमस्य शर्वस ऋतस्य रश्मिमा देदे ३ स स्मो कृणोति केतुमा नक्तं चिद्वर ग्रा सते । पावको यद् वनस्पतीन् प्र स्मो मिनात्यजर्रः ४ त्र्यवे स्म यस्य वेषेगे स्वेदं पृथिषु जुह्नति । ग्रुभीमहु स्वजैन्यं भूमी पृष्ठेवे रुरुहुः ५ यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद् विश्वस्य धार्यसे। प्र स्वादेनं इंपत्ना मस्तेतातिं चिदायवे ६ स हि ष्मा धन्वाचितुं दाता न दात्या पुशः। हिरिश्मश्रः श्चिद नृभ्रिनिभृष्टतिविषिः ७ श्चिः ष्म यस्मा ग्रित्रिवत् प्र स्वधितीव् रीयेते । सुषूरसूत माता क्राणा यदनिशे भर्गम् ५ \_ स्रा यस्ते सर्पिरासुते ऽग्ने शमस्ति धार्यसे । ऐषुं द्युम्रमुत श्रव त्रा चित्तं मर्त्येषु धाः ६ इति चिन्मन्युम्धिज स्त्वादितमा पृशं देदे । त्र्यादे<u>ग</u>्ने त्रपृ<u>ंण</u>तो ऽत्रिः सासह्याद् दस्यू<u>ँ निषः</u> सासह्यान्न्चफढॄन् १०

(१२२) द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय इष ऋषिः । अग्निर्देवता । जगती छन्दः त्वामंग्न ऋतायवः समीधिरे प्रतं प्रतासं ऊतये सहस्कृत । पुरुश्चन्द्रं यंजतं विश्वधायसं दमूनसं गृहपंतिं वरेगयम् १ त्वामंग्ने ऋतिथिं पूर्व्यं विश्वः शोचिष्केशं गृहपंतिं नि षेदिरे । बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववंसं जरद्विषम् २

त्वामंग्रे मानुंषीरीळते विशों होत्राविदं विविध्यं रत्धातंमम्।
गुहा सन्तं सुभग विश्वदंशितं तुविष्व्यग्सं सुयजं घृतिश्रयंम् ३
त्वामंग्रे धर्णिसं विश्वधां व्यं गीभिर्गृगन्तो नम्सोपं सेदिम।
स नौ जुषस्व सिधानो ग्रेङ्गिरो देवो मर्तस्य यशसां सुदीतिभिः ४
त्वमंग्रे पुरुरूपों विशेविशे वयौ दधासि प्रत्नथां पुरुष्ट्रत।
पुरूर्यन्ना सहंसा वि रोजिस त्विषः सा तै तित्विषागस्य नाधृषे ४
त्वामंग्रे सिधानं येविष्ठच देवा दूतं चिक्ररे हव्यवाहंनम्।
उरुज्जयंसं घृतयौनिमाहंतं त्वेषं चर्चुर्दिधरे चोद्यन्मति ६
त्वामंग्रे प्रदिव ग्राहंतं घृतैः सुमायवंः सुष्टिमधा समीधिरे।
स वावृधान ग्रोषंधीभिरुद्धातो्ई ऽभि ज्ञयांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे ७
इति तृतीयोऽष्टकः